#### पात्र-परिचय

#### १. भीमसेन

2-50

लाक्षागृह—-हिडिवाराक्षसी—वकासुर का वध—द्यूत-सभा में प्रतिज्ञा—भीमसेन का क्षात्रधर्म—सैरेन्घरी का गन्धर्व—रुधिरपान-अभिमान दूर होता है—

### २. श्रर्जुन

**⊏१---२०**⊑

एक लक्ष्य—द्रीपदी का स्वयंवर—अर्जुन का वनवास—यह कैसा
कुलधर्म—खाण्डव-वन में आग—सारथी वृहत्रला—युद्ध की तैयारी
—धर्म-संकट—कुरुक्षेत्र के मैदान में—अशस्त्र वध—शतरंज के
सभी मोहरें एकसे—

# भीमसेन

#### लाक्षागृह

"खड़ा रह, दुष्ट ! खड़ा रह ! अभी तेरी मरम्मत करता हूँ !" वारणावत के राजमहल में पलंग पर पड़े-पड़े भीमसेन सपने में में चिल्ला चठा ।

"क्यों, वेटा भीम ! क्या है ?" माता कुन्ती ने उठकर उसके शरीर पर हाथ फेरते हुए कहा ।

कुन्ती के हाथ का स्पर्श होते ही भीमसेन जग पड़ा और कुन्ती की ओर एकटक देखने छगा।

"बेटा ! क्या है ?"

"माँ ! कोन, तू है ?" कहकर भीम कुन्ती के गले लिपट गया।

"कहो, क्या था १ वेटा, तुम चौंक क्यों गये १"

"कुछ नहीं, माँ ! मुक्ते एक स्वप्न आया था। कोई राक्षस तुम्हें और भाईसाहव को उठाकर छे जा रहा था। इसिटए मैं उसके पीछे भागा।"

"मैं तो यह तुम्हारे पास ही हूँ।"

"छेकिन भाई साहव <sup>१</sup> वह कहाँ हैं ?"

"देख वहाँ, किसी गहरे विचार में पड़ा हो ऐसे बैठा हैं।"

"लेकिन माँ, सच कह दूँ १ अब हम लोगों को इस महल में

नहीं रहना चाहिए। वारणावत गांव में रहे, तवतक वे दिन कव और कैसे बीत गये यह मालूम भी नहीं पड़ा। छेकिन जवसे इस महल में आये हैं तबसे एक रात भी ऐसी नहीं वीती जो कोई सपनान दीखा हो।" भीम उठकर बैठ गया।

"स्थान-परिवर्त्तन होने पर वहुत वार ऐसा हो जाता है।" कुन्ती बोळी।

"स्थान-परिवर्त्तन क्या ? इस महल में कोई ऐसी वद्वू आती है कि सिर भिन्ना उठता है। यों तो यह महल विलक्तल नया है, सुनिया भी इसमें हर बात की है, लेकिन पता नहीं कहाँसे कोई ऐसी अजीब बद्वू आती है कि चैन नहीं पड़ती!" भीम ने मुँह बनाकर कहा।

"पुरोचन तो कहता था कि महल की भीतें अभी हाल की ही वनी हुई हैं और उनका रङ्ग-रोगन भी अभी सूखा नहीं है, इस-लिए वदवू आती है। थोड़े दिन के वाद यह बदवू-बदवू कुछ भी नहीं रहेगी।" कुन्ती ने भीम के वालों को संवारते हुए सममाया।

"लेकिन माँ, ताज्जुन तो यह है कि जब पुरोचन मेरे पास आता है तब यह बदबू और बढ़ जाती है !" भीम बोला।

"वेटा, यह तू क्या कहता है ! वह वेचारा तो हमारी हाज़िरी में हमेशा कमर कसे तैयार रहता है, यह तू नहीं देखता ?" कुन्ती ने भीम के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा ।

"मां !" युधिष्टिर अपने विचारों से चौंक पड़े हों ऐसे वोले--"भीमसेन ठीक कहता है। शास्त्र में लिखा है कि जैसे

#### लाक्षागृह

पदार्थों में बदबू आती है वैसे ही आदमियों में भी आती है।"

"नूर्व्हे में जाय तुम्हारा शास्त्र ! आदमा में यों ही कहीं वास आती है ? भीम, तू तो निरा पागल ही रहा । दुर्योधन ने जब लड्डू में ज़हर खिलाया था तब तो लड्डू में ज़हर की बास नहीं आई, और इस पुरोचन में तुमे बास आती है ! तेरी नाक में भर क्या गया है ।" कुन्ती ने भीम के नथनों को सहलाते हुए कहा ।

"मां ! तुम मानो या न मानो, छेकिन जहर के छड्डू खाने बैठा था उस समय मुक्ते अन्दर-ही-अन्दर जैसी घिन आरही थी, उसी तरह की जबसे हम छोग इस महल में आये तबसे आ रही है !" भीम बोला।

· "यह तो यों ही। छो यह सहदेव भी आगया। कहो, क्या खबर है ?" कुन्ती ने पूछा।

"हस्तिनापुर से एक आदमी आया है, वह भाईसाहब से मिलना चाहता है।" सहदेव ने कहा।

"किसने मेजा है ?" भीम ने पूछा।

"वह कहता है कि मुक्ते महात्मा विदुर ने मेजा है।" सहदेव बोला।

"अच्छा, उसको यहाँ भेज दो । अर्जुन क्या कर रहा है ?" युधिष्ठिर बोले ।

"शङ्कर के मेले में थोड़ा-सा जो देखने को रह गया था उसको देखने के लिए वह तो कभीके नकुल के साथ वहाँ गये।" सहदेव जवाब देकर चला गया। सहदेव के जाने के थोड़ी देर वाद विदुर का भेजा हुआ आदमी आया।

"कहो, कहाँसे आये हो ?" युधिग्रिर ने पूछा।

"हस्तिनापुर से, महाराज !"

"तुमको विदुर चाचा ने भेजा है ?"

"हाँ, महाराज!"

"तुमको विदुर चाचा ने ही भेजा है या हमारे किसी दुश्मन ने, इसकी क्या पहचान ?" भीम ने आनेवाले आदमी की नज़र-से-नज़र मिलाकर कहा।

"पहचान है। आप सब जब हस्तिनापुर से रवाना हुए उस समय महात्मा विदुर ने युधिप्टिर को एक गुप्त वात कही थी, उसकी निशानी मुभे विदुरजी ने दी है।" उस आदमी ने वेथड़क जवाब दिया।

"भाई साहव ! वह कौन-सी गुप्त वात थी ?" भीम ने पूछा ।

"क्या उस बात का अब वक्त आ गया १" युधिष्टिर ने चिन्तातुर होकर आने वाले से पूछा।

"हाँ, महाराज ! उस आपत्ति का समय अव आ गया है।" उस आंदमी ने गम्भीर होकर कहा।

"फिर आपत्ति !" क्रुन्ती घवराई । 😁 🗀

"भाई साहव, चाचाजी ने क्या कहा है १ मेरी समम में तो कुछ भी नहीं आया।" भीम वोछा।

"माँ, भीमसेन ! छो तो सुनो । हम छोगों को जिस महछ में

रक्ला गया है उस महल के साथ ही हम छहों को ज़िन्दा जला देने का दुर्योधन का मनसूबा है।" युधिष्टिर ने सममाया।

"वेटा ! तुम यह क्या कह रहे हो ?" कुन्ती व्याकुछ हो गई। "मैं सच कहता हूँ। इस महछ की तमाम दीवारें घी, तेछ, मांस, चरवी, राछ, सन, छाख आदि ऐसी चीज़ों से वनाई गई हैं जो तुरन्त जल उठनेवाली हैं।" युधिष्टिर कहने लगे।

"तव तो यही कहो न कि इन दीवारों में से ही वास आती है ?'' भीम बोला।

"और हम छोगों को अपने विश्वास में भुछाये रखकर ज़िन्दा जहां देने के छिए ही पुरोचन को यहांपर रक्खा गया है।" युधिष्टिर ने सब बात खोळकर रखदीं।

"मुए पुरोचन ! तेरा सत्यानाश हो ! तेरे घर में कोई दिया जलाने वाला भी न रहे !" कुन्ती के मुँह से सहसा निकल पड़ा ।

"ये सारी वार्ते जब हम छोग हस्तिनापुर से चले तो विदुर चाचा ने मुक्ते दूसरा कोई न समक्त सके ऐसी भाषा में जतला दी थीं।" युधिष्ठर फिर बोले।

"और फिर भी हम छोग वारणावत में आये !" भीम भमक उठा।

"भाई भीमसेन ! दूसरा रास्ता ही नहीं था। अभी हमें हस्तिनापुर में आये ही कितने वर्ष हुए हैं ? राज्य का सारा खज़ाना दुर्योधन के हाथ में है; पितामह, द्रोण आदि हमें कितना ही चाहते हों, फिर भी जिसका अन्न खाते हैं उसीको आशीर्वाद देंगे। ऐसी हालत में हम वारणावत में न आये होते तो हस्तिनापुर में ही दुर्योधन छिपकर हम लोगों का काम तमाम कर देता।" युधिप्टिर दुःख के साथ कहने लगे।

भीमसेन से न रहा गया: "तो हम क्या हमेशा ही दुर्योधन से डरते रहेंगे ? भाई साहव ! आप यह क्या कह रहे हैं ? मुफे अगर यह मालूम होता तो में यहाँ आता ही नहीं, और हस्तिनापुर ही में दुर्योधन से छड़ छेता।"

"वेटा, जरा शान्त हो। जिस पापी ने तुभे छड्डू में जहर खिळाकर गंगा में फेंक दिया वह और क्या नहीं कर सकता ? मैंने तो उसी दिन तेरी आशा छोड़ दी थी।" कुन्ती बोळी।

"पाण्डु-पुत्र क्या इतनी आसानी से मरने के छिए पेदा हुए हैं ?" भीम बोळा।

"तुम तो मेरी अनेक उछली हुई उमंगों को पूरा करने के लिए ही पैदा हुए हो। वेटा! दुनिया में माँ लड़के को नौ महीने पेट में रखती है और मौत को भी वुलानेवाली प्रसूति का कष्ट उठाती है, वह यह सब किन आशाओं को लेकर करती है, यह तुम पुरुष क्या जानो ? मुसे अञ्ली तरह याद है कि पुत्र का मुँह देखने के लिए तुम्हारे पिता कितने आञ्चल हो रहे थे। मैं तो तुम्हारी जननी हूँ। तुम पैदा हुए तब तुम्हारे पिता को कितनी खुशी हुई थी!" कुन्ती उन दिनों को याद करती हुई वोली।

"तो फिर माँ ! मुक्ते तो आज्ञा दो । मैं आज ही हस्तिनापुर जाकर दुर्योधन के साथ छड़ छूँ।" "वेटा, इतनी जल्दी न कर।" कुन्ती बोली।

"भाई भीमसेन! अभी हम छोगों को कुछ समय तरकीय से काम लेना पड़ेगा।" युधिष्ठिर धीरे-से सममाने छगे। "थोड़े समय वाद हम छोग अपने पैरों पर खड़े होजायेंगे। दस-पांच वीर राजा हमारे साथ हो जायेंगे, द्रव्य की भी थोड़ी अनुकूछता होगी और छोगों पर हमारा प्रभाव भी ज्यादा पड़ने छगेगा। तव फिर हम जो कुछ करना चाहेंगे वह करा सकेंगे। इसी विचार से उस दिन मैंने विदुर चाचा का कहना मान छिया और हम सब छोग यहां आ गये।"

"तो फिर, आप वड़े हैं, सोच-सममकर जो ठीक समर्में वहीं करें।" भीम ने धीमी आवाज़ में कहा।

भीम को शान्त करके युधिष्टिर उस आदमी की ओर फिरे: "तो कहो, तुम हमारी क्या मदद करोगे ? विदुर ने तुमसे क्या कहा है ?"

"महात्मा विदुर का मुक्ते हुक्म है कि पुरोचन क्रष्णपक्ष की चतुर्दशी के दिन छाख के महल में आग लगावेगा; इसलिए तुम पहले जाकर एक बड़ी-सी सुरङ्ग बनाओ। उस सुरंग का एक मुँह महल में रखना और दूसरा सीधा गंगा नदी के किनारे निकले, ऐसा करना।"

"दूसरा मुँह तो आवेगा दुर्योघन के महल के वीचोंबीच।" भीम बोला।

"भीमसेन, शान्त रहो । अच्छा, तो तुम सुरंग तैयार करो ।

इसकी तैयारी में कितने दिन लगेंगे १" युधिष्टिर ने पूछा। "दस दिन काफ़ी हैं।"

"तो फिर आज से ही काम शुरू कर दो।"

"जैसी महाराज की आज्ञा।" कहकर वह आदमी चला गया।

"वेटा युधिष्ठिर, जबसे यह बात सुनी है तभीसे मेरा हृद्रय काँप रहा है। अभी तुम्हारे नसीव में ऐसे और कितने दिन लिखे होंगे, इसका जब मैं विचार करती हूँ तो आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। मैं वसुदेव की बहन और पाण्डु की रानी हूँ। जब तुम लोगों को लेकर वन से हस्तिनापुर आने के लिए रवाना हुई तब श्रृपि-मुनियों ने तुम लोगों को आशीर्वाद दिया था कि इन पुत्रों के भाग्य में चक्रवर्ती राज्य लिखा है। यह भीम छोटा ही था, तब एक बार मेरी गोदी में से नीचे गिर गया तो फर्श का पत्थर दुकड़े-दुकड़े हो गया था। इसी मेरे वलवान भीम को आज दुश्मन से बचने के लिए तरकीवें सोचनी पड़ती हैं। इससे मेरा हृदय विधा जाता है।" कुन्ती की आंखें भर आई।

"और ये नकुछ-सहदेव !" कुन्ती की आंखों में से आंसू टपकने छगे। "इससे तो अच्छा होता कि मैं भी माद्री की तरह तुम्हारे पिता के साथ चछी जाती। लेकिन मेरे भाग्य में तो यह सब देखना बदा था।"

"माँ, माँ । इस तरह क्यों रोती हो ?" भीम दीन वन गया।
"रोऊँ नहीं तो क्या करूँ ? अपने बचों को तड़पते देखकर
वैचारी माँ रोवे नहीं तो क्या करे ?"

"माँ ! ऐसी अधीर मत वन । हम तेरी कीख से पैदा हुए हैं । हमारी नसों में क्षत्रिय का खून वह रहा है । आज अगर रात है तो कल सुवह अवश्य होगी और पूर्व दिशा में नवप्रभात की लाली निकलेगी।" युधिष्ठिर उत्साह में आकर वोले।

"माँ ! अगर तू कहे तो छुछाम डंडे के खेळ में जिस तरह नीम के पेड़ पर से तमाम निबोिळयों को खिरा देता था उसी तरह इन सब भाइयों को गिराटूँ और तेरी गोदी में सारे हस्तिनापुर का राज्य रख दूँ।" भीम से न रहा गया।

"वेटा भीम! तुम नहीं जानते। तुमने मेरे पेट से जन्म छिया है और वचपन से ही जंगलों में ऋषि-मुनियों के सहवास में रहे हो, इसिलए तुम छल-कपट की बातें विलक्षल नहीं जानते। हरितनापुर के भव्य महल के अन्दर रोज कितने पड्यंत्र रचे जाते हैं, यह जानना हो तो जाकर माता गंगा-यमुना से पूछो! उनका गहरा नीर इन वातों का पुराना साक्षी है। इसिलए आज तो जिस तरह बचा जा सके उस तरह बचना ही एक मार्ग है।" कुन्ती बोली।

"तत्र फिर, जब सुरङ्ग तैयार हो जाय तो हम छोग ही क्यों न इस महळ में आग छगा दें १" युधिष्ठिर बोले ।

"ठीक है भाई साहब, बिल्कुल ठीक ! मैं सारे महल में आग लगा दूँगा और उस पापी पुरोचन को तो सबसे पहले जलाऊँगा।" भीम बोला।

"ज़रूर। महल में आग लगाकर हम सब उस सुरङ्ग के

रास्ते वाहर निकल जायेंगे। वहाँ गंगा के किनारे विदुर ने नाव तैयार कर रक्खी होगी, उसमें वैठकर हम सब गंगा के उस पार पहुँच जावेंगे।" युधिष्ठर ने कहा।

"चलो, अब मन कहीं शान्त हुआ।" कुन्ती बोली।

"तो भीम ! अब सुरङ्ग के तैयार होने का ध्यान रखना। तवतक हमारी बातों की किसीको कानोंकान खबर न हो, इसका पूरा ध्यान रहे।" युधिष्ठिर ने कहा।

सुरक्ष तैयार हो जाने पर किस तरह महळ जलाया जाय और किस तरह पुरोचन को खत्म किया जाय, इसके मनसूबे वांधता हुआ भीमसेन बगीचे में घूमने लगा। कुन्ती रसोई के अपने काम में लगी और युधिष्टिर महाराज नगर में अर्जुन और नकुल को खोजने चले गये।

## हिडिंबा राक्षसी

वारणावत के छाख के महल को जलाकर पाँचों पाण्डव तथा कुन्ती सुरङ्ग के रास्ते गंगा के किनारे पहुँचे और वहाँसे नाव में वैठकर उस पार गये। वहाँ से उन्हें जंगलों में होकर जाना था।

उस ज़माने में यह सारा प्रदेश बीहड़ माड़ियों से भरा हुआ या और इसपर राक्षसों का राज्य था। राक्षस थे तो आयों से भिन्न जाति के, लेकिन थे मनुष्य ही, और हमारे देश के अनेक भागों में फैले हुए थे।

पाण्डव ऐसे प्रदेश से विलक्षल अनिभन्न थे। उनको कहाँ जाना है, इसका उन्हें ज्ञान न था; न घने जंगलों के रास्तों की ही उन्हें कोई जानकारी थी। इन घने जंगलों में कहीं तो वड़े-वड़े गड़ हे थे और कहीं वड़ी-वड़ी टेकरियाँ; कहीं विलक्षल उजाड़ वीरान जगह, तो कहीं सूर्य की किरनों का भी प्रवेश न हो सके ऐसी घनी माड़ियाँ; कहीं फूलों की सुगंध, तो कहीं वड़े-वड़े काँटे; कहीं मनो-हर घास और उसपर चरनेवाले हरिण थे, तो कहीं बड़े-वड़े पेड़ों से अजगर लिपटे हुए पड़े थे।

चलने में सबसे आगे भीमसेन था; उसके पीछे युधिष्ठिर और कुन्ती; उनके पीछे नकुछ और सहदेव की जोड़ी; और सबसे पीछे अर्जुन। रास्ता भूछ जायें, काँटे और माड़ियां रास्ते में आड़े आयें; पेड़ों की दीवार-सी सामने आजायं, पैर में खरोंच लग जाय, पेड़ों की दीवारों को तोड़कर रास्ता बनाते-दनाते भीम की जांघें एकदम लाल-सुर्ख हो जायं, वह थककर चूर हो जायं, कभी-कभी तो पीने को पानी न मिलने से मुँह भी सूख जाये, लेकिन पाण्डव तो वस भीमसेन के पीले-पीले चले जाते थे।

"वेटा भीम, तू तो चला ही जा रहा है ! अव तो तरे पैर दुखने लगे होंगे। देख, तेरी ये जांघें कैसी होगई हैं 9"कुन्ती वोली।

"माँ, मेरो फिकर मत कर। तू भी तो कभीसे चल रही है। आ, तुभे में अपने कन्धे पर विठा खूँ।" भीम कुन्ती को लेने के लिए हका।

"मुफे तो नहीं बैठना है। सुरङ्ग में से निकलते समय जो तेरें कन्धे पर बैठी हूँ वह इस जीवन में तो में कभी नहीं भूलूँगी। कन्धे पर में कमर पर दोनों तरफ़ दो भाई और दोनों हाथों पर दोनों भाई और फिर तू भी बायु के समान बेग से दोड़ा जा रहा था। यह में भूल नहीं गई हूँ। यह तो में तेरी मां नहीं कोई द्नदार निकली, जो कन्धे पर से नीचे न उतर पड़ी।" इन्ती की आंखों में पानी आगया।

"माँ, तू फ़िजूल रंज करती है। मुक्ते इस तरह कभी धकावट नहीं होती।" भीम ने कहा।

"तुम्हें थकावट क्यों छगेगी ? हम सव तो ठहरे आदमी; हमें शरीर है और शरीर में खून और मांस है, इसिछए हमें थकावर्ट छगती है। और तू तो पत्थर का वना हुआ है, जिससे तुमे न तो थकान होती है और न भूल-प्यास ही छगती है। तुमे तो कुछ भी नहीं छगता।" कुन्ती ने जनाव दिया।

"माँ, मेरी वात तो सुन !"

"हे, सुनती हूँ । वो**छ** !"

"थकान-थकान में फ़र्क़ है। जो बात मन को अच्छी न लगती हो फिर भी किसी कारण करनी ही पड़े, उसकी थकान एक तरह की होती है। जो बात मन को अच्छीं लगती हो, इतना ही नहीं विल्क उसे करने से मन की एक तरह की भूख तृप्त होती हो, तो उसको करने में थकावट मालूम पड़ने पर भी मन उसे थकान के रूप में स्वीकार नहीं करता। उलटे जब-तब उसीको करने की इच्छा हुआ करती है।" भीमसेन बोला।

"भीमसेन ! तू ऐसी वृद्धिमानों की सी वातें करना कवसे सीख गया १ यह शास्त्र तुभे किसने सिखाया १" वृधिष्टिर बोले।

"पिछले पन्द्रह दिनों से पैरों को शान्ति न मिलने से शास्त्र अपनेआप पैदा नहीं हो जाता ?" कुन्ती बोली।

"भाईसाहव! शाख-वाख तो मैं जानता नहीं, लेकिन सच कहता हूँ: जंगलों में भटकना, दस-पांच आदमियों को पीठ पर लादकर भागना, बड़े-बड़े क्क्षों को जड़-मूल से उखाड़ फेंकना, खड़डे और टेकरियों को लांघ जाना, जंगल में काली व्यंधेरी रात सांय-सांय करती हो और शेर गर्जता हो तो भी उसमें से निडर होकर चला जाना, इन सबमें कुछ और ही आनन्द आता है। ऐसे ही प्रसंगों में मुक्ते जीवन का मज़ा आता है। मां! सच जानो,

सामने के सुदृर हिमाच्छादित शिखरों की तरफ़ जो नज़र डाएता हूँ तो मेरे मन में न जाने क्या-क्या ख़याल उठते हैं और ऐसा लगता है मानों पहाड़ मुक्ते बुला रहे हैं। और मैं उनकी ओर खिंचा चहा जाता हूँ ! तुम जव मानसरोवर की और कुवेर के गंधवीं ं की वातें किया करती हो, तब मेरा मन छटपटाता रहता है, और में कत्र वहाँ जाऊंगा यही विचार मन में आते रहते हैं। इन जंगलें में कहीं मदोन्मत्त हाथी मिलें तो कितना अच्छा हो ! मेरा मन उनको ः पाने के लिए ही डोलता रहता है। रात के समय जब तुम सब छोग सो जाते हो तब में जग जाता हूँ, और ख़याछ किया करता हूँ कि कोई भयंकर राष्ट्रस आजाय तो कैसा अच्छा हो ! तुम छोगों को जो दुःख माऌ्म देता है वही मेरे मन के आनन्द की चीज़ है; और ऐसे मोक्नों से खाळी, सादा, सरल जीवन मुफे विलक्क सूखा ही लगता है। इसलिए मां, मेरी थकान का विचार मत करो।" भीमसेन दोनों को मात कर दिया हो इस तरह हँस पडा।

"भीमसेन! तुम्हारी बात तो विटकुछ ठीक है। हेकिन मां अव खूव थक गई हैं, और नकुछ-सहदेव भी पीछे रह गये हैं, इसिंहए हम छोग यहीं कुछ देर आराम कर हें तो ठीक होगा।" युधिष्टिर वोहे।

"वेटा, मुमे प्यास छगी है; त् थोड़ा पानी तो ले आ।" कुन्ती बोली।

"माँ, इस पेड़ के नीचे बैठो । यहाँ सारस बोल रहे हैं, इस-

लिए नज़दीक ही कहीं जलाशय होना चाहिए। मुसे पानी लेकर आया ही समसो।"

इतना कहकर भीम पानी छेने चछा गया और चारों भाई और माता क़ुन्ती पेड़ के नीचे आराम करने के छिए ठहर गये।

× × × ×

जिस वन में पाण्डव विश्राम करने बैठे, वह हिडिंवा नाम की राक्ष्मसी का था। उस वन के पास ही एक दूसरा वन उसके भाई हिडिंच का था। जिस समय पाण्डव पेड़ के नीचे सुस्ताने बैठे, हिडिंच दूर के एक पेड़ पर से उनको देख रहा था। इस तरह अपने हाथ में इतने पास मनुष्य के आजाने से वह बहुत प्रसन्न हुआ और हिडिंवा से कहने छगा, "वहन, तू जा और उस पेड़ के नीचे कीन बैठे हैं इसकी खबर छे आ। मुक्ते वहाँ मनुष्य की गन्य आती है और मेरे मुँह में पानी आरहा है। आज कितने दिनों से मुक्ते मनुष्य का खून और मांस नहीं मिला; इसलिए आज हम खूत्र पेट भर के खावेंगे। तू जा और पता छगाकर जल्दी वापस आ।"

इधर भीमसेन सरोवर के पास गया; वहाँ जाकर पानी पिया, पानी में उत्तरकर खूब नहा-घोकर अपनी थकान मिटाई और दूसरों के लिए पानी लेकर वापस चला। लेकिन आकर क्या देखता है कि माँ और चारों भाई गहरी नींद में सो रहे हैं। भीम ने पानी को ढककर रख दिया और माँ और भाइयों की रखवाली के लिए बैठ गया।

इतने ही में थोड़ी दृर पर हिडिंबा दिखाई दी । हिडिंबा ने दूर से भीमसेन को देखा और देखते ही उसपर आसक्त होगई। भीमसेन का वज्र जैसा शरीर, हाथी के सुँड जैसे हाथ, उसकी विशाल छाती, बड़े-बड़े पेड़ों को उखाड़ देनेबाली उसकी जांघें, आंखों का नूर और उसके सारे शरीर में से निखरता हुआ नव-योवन—इस सबने हिडिंबा जेसी स्त्री को मोह लिया। हिडिंबा के शरीर पर मानो वसन्तऋतु का असर होगया। उसके अव-यवों में, उसकी आंखों में, उसके मुँह पर, उसकी वाणी में, उसके हान-भाव में निखरती हुई जवानी स्पष्ट दिखाई दे रही थी। युदती के अनुरूप अपना वेश बनाकर और कपड़े पहनकर हिडिंबा आगे आई और बोळी—"ओ अजनवी आउमी। में तुमको पहचानती तो नहीं, लेकिन तुमको देखते ही मेरे सारे शरीर में एक अजीव तरह का परिवर्तन मालूम होरहा है। मेरा सारा शरीर और मन तुम्हारी ओर बड़ी तेज़ी के साथ खिचा चला जारहा है और न जाने क्यों में परवश-सी बनी जारही हूँ। अतः तुम ऋपा करके सुके र्स्ताकार करो । में इस वन की मालकिन हूँ, तुमको में राख़सों के त्रास से बचालूँगी। मेरी इस याचना को तुम ज़रूर स्त्रीकार करो।"

यह कहते हुए हिडिंता ने भीम की तरफ़ कनिलयों से देखा। भीम को कुछ ऐसा रोमांच हो आया जैसा पहले उसने कभी अनुभव नहीं किया था। थोड़ी देर भीम अपनेको भूल गया। कुछ देर बाद स्वस्य होकर उसने हिडिंबा की नज़र-से-नज़र मिलाई और कुछ कहना ही चाहता था, इतने में हिडिंबा के पीछे हिडिंब दिखाई दिया। "दुष्ट हिडिंवा! मैंने तुमे इन लोगों का पता लगाने के लिए
भेजा था या रूपवती वनकर इस मोटल्ले के साथ वातें करने के
लिए १ तूने आज हमारे राक्षस-कुल की लाज लुटाई है। ऐसे आर्थतो हम राक्षसों का भोजन होते हैं। अब तू सामने से हट जा, मैं
इन लोगों को देख लेता हूँ। अरे ओ मोटल्ले! चल खड़ा हो।
काल ने माल्स होता है तुमे मेरे लिए ही पैदा किया है। इस बुढ़िया
को जगाकर इससे मिल्ले। फिर तो ये लोग भी मेरे ही पेट में
पड़नेवाले हैं, इसमें कोई शक नहीं।" इस तरह कहते हुए हिडिंव
ने अपने सिर के लाल वालों को जोर से हिलाया और अपनी पीली
आंखों से भीम की ओर देखा।

"दुष्ट राक्षस! तुभे अगर अपनी जान प्यारी हो, तो दूर भाग जा। यह दूसरी वात है कि तृने आजतक कई आयों को हज़म कर लिया होगा, लेकिन यह जान लेना कि इस भीम को हज़म करना मुश्किल है। हिडिंवा! अगर अपने पिता के वंश को क़ायम रखना हो; तो अपने इस भाई को सममा ले। नहीं तो मुभे इसका काल दिखाई दे रहा है।" भीम ललकार कर खड़ा होगया।

हिंडिंबा अपने भाई के कन्धे पर हाथ रखकर उसे सममाने छा।:-"भाई! तू गुस्से मत हो! तू मेरा सगा भाई है। यह पुरुष मेरे अन्तर का स्वामी वन चुका है। कुछ-परम्परागत खून के सम्बन्ध का बन्धन ऐसे अन्तर के सम्बन्ध के सामने किस प्रकार टूट जाता है, यह तू नहीं जानता। भाई! मैं तेरे पैरों पड़कर प्रार्थना करती हूँ कि तू इस पुरुष को छोड़दे-मेरे अच्छे स्वामी! आपने मुक्ते परवश

वना लिया है, फिर भी मुभे आपसे कुछ कहने का अधिकार हो, तो मैं आपसे यही चाहती हूँ कि आप मेरे इस भाई को मारें नहीं।" हिडिया ने कहा।

"हेकिन यह तेरा भाई तो अपनेआप ही अपनी मौत वुछा रहा है, तब मैं क्या कहँ १ मैं उसे कहाँ वुछाने गया था १" भीम ने जवाब दिया।

"तुष्टा ! मुक्ते नहीं पता था कि तेरी वासना तुक्ते इतना मूर्व और निर्लंज वना देगी । अगर मुक्ते ऐसी ख़बर होती, तो पहले में तुक्तीको ख़तम करता और तब यहाँ आता । अब सामने से हट जा । पहले इस तेर अन्तर के स्वामी को ख़तम करता हूँ, उसके बाद तुक्ते देख लूँगा।"

"भैया ! मेरी इतनी-सी वात नहीं मानोगे ? मेरा कोई अधि-कार नहीं ?" हिडिंवा गिड़गिड़ाने छगी ।

"दूर हट कल्फ्राँही ! में तेरा भाई नहीं हूँ । हिडिंब की बहन ऐसी वेशर्म नहीं हो सकती ।" इतना कहकर हिडिंब ने बहन को ज़ोरसे थकेल दिया ।

और भीम और हिडिंव का युद्ध शुरू हुआ।

युद्ध की तड़ाक-फड़ाक की आवाज होरही थी। पेड़ एक के वाद एक हटते जारहे थे। दोनों एक-दूसरे पर जोरों से घूँसों के प्रहार करते थे। युद्ध के जोश में दोनों जोर-ज़ोर से चिल्लाते जाते थे। दोनों वीर नीचे-ऊपर गिरते-पड़ते, छोट छगाते, जांघ से जांच रगड़ते और दोनों की छाती-से-छाती टकराती थी। इतने

में अज़ुन जग गया और देखता है कि थोड़ी-ही दूर पर हिडिंग के साथ भीम युद्ध कर रहा है।

अर्जुन ने सबको जगाया। यह देखकर सबको चिन्ता होने लगी। इधर शाम होने का समय भी आगया था, इसलिए युधिष्टिर ने सोचा: "शाम होने से पहले यह राक्षस खतम होजाना चाहिये, नहीं तो शाम के बाद राक्षसों का ज़ोर बढ़ जाने से भीम को कठि-नाई होगी।"

अर्जुन आगे बढ़कर बोला, "भीम भाई ! तुम थक गये होगे । लो, में आया ।"

"नहीं, अजुन ! तेरी कोई ज़रूरत नहीं । मैं अकेला ही काफ़ी हूँ।"

इतना कहते ही भीम ने हिडिंब को पृथ्वी पर देमारा और उसकी कमर पर पर रखकर शरीर के एकदम दो दुकड़े कर दिये। हिडिंब चीख मारकर मर गया और सारे जंगल में सून-सान होगया।

हिडिंव को मारकर पाण्डव अपने रास्ते चलने लगे। हिडिंवा भी उनके पीछे-पीछे चलदी। थोड़ी दूर जाने के बाद भी किसी-ने उसकी ओर नहीं देखा, तब हिडिंवा ही बोली, "माताजी! मैं आपके पीछे-पीछे चली आ रही हूँ, यह आपको मालूम है न ?"

"कौन कहता है कि तुम चली आओ ? तुम अपने बन में ही रहो न ? मेरे बेटे को कितना पिटवाया, यह नहीं कहती !" कुन्ती धमका रही हो ऐसे बोली। "तुम भी मुक्ते ऐसा कहोगो ! मैं तुम्हारे कहने से नहीं आ रही हूँ, विलक किसी धके के वश खिंची चळी आ रही हूँ। तुम्हारे इस पुत्र ने मुक्ते अपने वश में कर ळिया है। मैं अपने मन से उनको वर चुकी हूँ।"

"ओ चुड़ैछ ! वर भी चुकी ? अरे ओ भीम ! यह क्या कहती है ?" कुन्ती आश्चर्य से वोली ।

"माताजी, आप भी मेरे जैसी स्त्री हैं, इसलिए सब समम सकती हैं। जवानी में यह धक्का लगने पर मनुष्य कैसा दीन ओर निर्लज्ज बन जाता है, उसका तुमको किसी समय तो अनुभव हुआ ही होगा। इसलिए मेरी बात मानो और ऐसा करो जिससे तुम्हारा यह पुत्र मुक्ते स्वीकार करले। तुम जो कहोगी वह मदद मैं कहाँगी, राक्षसों से तुमको बचाऊँगी, जहाँ जाना होगा वहाँ मैं सबको लेजाऊँगी और अपनी सारी मिल्कियत तुम्हारे पैरों पर रख दूँगी।" हिंडिंबा ने कहा।

"युधिष्ठिर ! बताओ अव मैं क्या करूँ १" कुन्ती ने पूछा ।

"मुक्ते ऐसा लगता है कि यह राक्ष्सी कामातुर है । दूसरे इस समय हमारा सहायक कोई नहीं है, इसलिए ऐसे राक्षसों के साथ भी सम्बन्ध कायम होजाय तो समय पड़ने प्र काम ही आयगा।"

"लेकिन," तुरन्त ही कुन्ती बोली, "भीम जैसे बेटे को इस तरह राक्षसी के साथ व्याह दूँ तो मैं तो कहीं की न रही।"

यह सुनकर हिर्दिबा बीच में हो बोल उठी, "माताजी ! ऐसा

न मानो। हम राष्ट्रस छोग आर्थ छोगों की तरह ज़िन्दगी-भर के छिए व्याह करते हों ऐसी वात नहीं है। हमारे शास्त्रकारों ने कहा है कि स्त्री को सन्तान की वासना होना स्वामाविक है, इसिछए एक सन्तान होजाय तवतक विवाह-सम्बन्ध रखकर बाद में वे अछग हो सकते हैं। मैं भी ऐसे ही विवाह की भूखी हूँ। हमारा इस प्रकार का विवाह पूरा होजाने के बाद मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारे पास सुरक्षित पहुँचा हूँगी।"

"क्यों भीम, तेरा क्या विचार है ?" कुन्ती ने पूछा।

"मुभे इसकी पागलों की-सी व्यर्थ वातों और इसके शासों की वात तो कुछ समम में नहीं आती। लेकिन अगर इसके साथ रहूँ तो जङ्गलों में भटकने, विमानों में उड़ने, पहाड़ों की चोटी पर पहुँचने, समुद्र के ठेठ तले में डुविकियां लगाने, उत्तर ध्रुव से ठेठ दक्षिण ध्रुव जाने, ज्वालामुखियों के मुँह में हाथ डालने, और सामान्य पुरुष कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसे पृथ्वी के गर्भभागों में प्रवेश करने आदि का खूव मौका मिलेगा। इस वात का खयाल आने पर थोड़ी देर के लिए मन होजाता है कि इस मौक्ने को न छोड़ूँ। लेकिन तुम्हें इस घोर जंगल में अकेले छोड़कर भीम कैसे जासकता है ?" भीमसेन ने जवाव दिया।

"माँ ! भीम को जाने दो । वह चाहे तो हिडिंबा के साथ विवाह करछे । देख हिडिंबा ! तू रोज़ दिन में भीमसेन के साथ रहना और शाम के पहले हम जहाँ हों वहाँ हमारे पास उसे पहुँचा दया करना । राक्षसों पर विश्वास तो नहीं किया जासकता, लेकिन तुम्मपर विश्वास रखकर में यह कहता हूँ। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो !" युधिष्ठिर ने आशीर्वाद दिया।

हिडिंवा कुन्ती और युधिष्टिर के पैरों पर पड़ी और वोली, "प्रभु आपका भला करे! माताजी, आपको प्रणाम करती हूँ। आपने मुम्तपर विश्वास रखकर मुभे आभारी बना लिया है। इस उपकार का बदला चुकाना मैं कभी नहीं भूलूँगी।"

"अखण्ड सौभाग्यवती हो ! मेरे भीम-जिसे पुत्र की माँ होना । भीम ! ईरवर तुम्हारा भला करे ।" क़ुन्ती गदगद होगई ।

"तो माँ ! भीम भाई जायेंगे ?" नकुछ वोळा ।

"आज जायगा तो कछ आजायगा। तुम सममाना कि वह शिकार करने गया है।" कुन्ती ने जवाब दिया।

कुन्ती और उसके चारों पुत्र आगे चले। जबतक सब दिखाई देते रहे तबतक भीम वहीं खड़ा रहा। बाद में जब वे आंखों से ओमाल होगये तब वन की रानी के साथ उसके महल की तरफ़ चला।

#### बकासुर का वध

"हाय मेरे वेटे ! मैं तुम सबको कैसे छोड़ सकूँगा ?" इन्ती और भीमसेन एकचकानगरी में एक ब्राह्मण के घर दालान में बेंटे हुये थे, वहाँ उन्हें यह आवाज सुनाई दी। "माँ ! यह किसकी आवाज होगी ?" भीम ने पृछा।

"आवाज़ तो ब्राह्मण की-सी छगती है। जा ज़रा जाकर देख तो, क्या वात है १ मैं भी यह आई !" कुन्ती बोळी।

भीम और कुन्ती गये तो वहां ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों सिर पर हाथ रखकर रो रहे थे। उनका लड़का ब्राह्मणी की गोद में वैठा हुआ दोठ हिला रहा था ओर लड़की दूर कोने में खड़ी आंसू वहा रही थी।

ब्राह्मण रो पड़ा—"हाय मेरे वेटे ! मैं तुम सबको कैसे छोड़ सक्रुँगा ?"

"अरे भाई !" कुन्ती ने ब्राह्मण के सिर पर हाथ रखकर पूछा, "यों क्यों रोरहे हो ? तुम्हें हो क्या गया है, यह तो बताओ।"

"हुआ क्या, वहन ! मुम्स अभागे की तक्कदीर फूट गई।" ब्राह्मण ने सिर पीटते हुए कहा, "मैं इससे कहता था कि चलो इस एकचकानगरी को छोड़कर हम किसी दूसरे राज्य में रहने चले जाय; लेकिन यह नहीं मानी। टस-से-मस नहीं हुई। 'भैंने इसी नगर में ही जन्म लिया है और वड़ी भी यहीं हुई हूँ। मेरे सगे-सम्बन्धी भी यहीं रहते हैं। इसलिए मुफे दूसरे गांव में जाना अच्छा नहीं लगता।' यह कहकर घर से नहीं निकली। अब नतीजा सामने है। तेरी मां भी मर गई, वाप भी मर गया, तू भी वूढ़ी हो गई और अब आज मेरे भी मौत के मुँह में जाने की बारी आगई है।" ब्राह्मण की आंखों में से आंसुओं की धारा वह रही थी।

"लेकिन," कुन्ती ने कहा, "तुम ज़रा शान्त होकर अपनी बात तो सममाकर कहो !"

"उस वात को समम्भकर भी क्या होगा ? यह टुःख ऐसा थोड़े ही है जिसमें कोई हिस्सा वॅटाले।" ब्राह्मण ने जवाव दिया।

"लेकिन अपनी वात तो सुनाओ । वेटी, इधर आओ ! कोने में क्यों खड़ी हो ?" छुन्ती ने लड़की को पुचकारकर अपने पास बुलाया ।

"वहन ! तुम नई-नई हो, इसिलए लो में तुम्हें वतलाये देता हूँ। भाई, तुम भी बैठ जाओ। इस एकचकानगरी के वाहर दूर एक वड़ा वन है, उसमें वक नाम का एक राक्षस रहता है।" ब्राह्मण बोला।

"क्या नाम वताया १ वक १" भीम ने पूछा ।

"हाँ, वक । छोग उसे वकासुर कहते हैं।" ब्राह्मण ने जवाव दिया।

"उस वक के बारे में क्या वात है ?" कुन्ती वोली। "वह वकासुर इस एकचकानगरी की रखवाली करता है।" ब्राह्मण ने अपनी वात जारी रक्खी, "एकचका के ऊपर कोई दुरमन चढ़ाई न करे, या कोई जंगली शेर या सिंह वरौरा तकलीफ़ न दे, यह देखने की सारी ज़िम्मेदारी वकासुर के ऊपर है।"

"तो वकासुर ज़बरदस्त माळूम पड़ता है।" भीम बोला।

"वह अफेला ही वड़ा ज़वरदस्त है। इसपर वह यहाँ अपनी फ़्रोज के साथ रहता है, इसलिए उसका क्या पूछना ?" ब्राह्मण बोला।

"जव यह सारा भार वकासुर के सिर पर है, तो फिर वह तो एक तरह से तुम्कारा राजा है, यह कही न ?" कुन्ती वोछी।

"नहीं, नहीं। हमारा राजा तो दूसरा है। वह यहाँ से थोड़ी
दूर पर नेत्रकीय गृह में रहता है। छेकिन राजा में दम हो तय न १
वह तो राजगही पर एक प्रकार से पुतले के समान हैं।" ब्राह्मण ने
सममाया।

"माँ ! राजा तो वकासुर ही वन वैठा होगा । किसी पराक्रम की खातिर सबकी रखवाळी थोड़े ही करता होगा ?" भीम वोळा।

"हाँ, भाई ! तुम समम्त गये । परोपकार का तो नाम है, दर-असल तो यह पेट-डपकार है ।"

"वकासुर जो हमारी सव छोगों की रखवाछी करता है उसके वदछे में एकचका नगरी के छोगों को हमेशा आहार के छिए एक गाड़ी अनाज, दो भेंसे और एक मनुष्य देना पड़ता है।"ब्राह्मण वोछा।

"रोज़ १ हमेशा १" भीमसेन ने पूछा I

"हाँ, रोज़। जैसे सूर्य का उगना निश्चित है वैसे ही यह रसद मेजना भी निश्चित ही है।" "इस एकचक्रा में कितने घर हैं ?" भीम ने पूछा।

"होंगे कोई सात-आठ हज़ार। हरेक घर की पन्द्रह-वीस वरस में एक वार वारी आती है। हेकिन जब वारी आती है तब होश फ़ाएता होजाते हैं।" ब्राह्मण ने कहा।

"तो माळूम होता है आज तुम्हारी वारी है ?" कुन्ती ने पूछा। "हीं, कल मेरी ही वारी है।" त्राह्मण ने कहा।

"लेकिन मान लो कि अपनी वारी हो और उसका पालन न करें, तो १" भीम ने सवाल किया।

"अगर कोई अपनी वारी पर न जाय, तो वकासुर और उसके आदमी आकर उसके .घर को वरवाद कर डालते हैं और चाहें जितने आदमियों को उठाकर है जाते हैं।" ब्राह्मण ने कहा।

"अपनी जगह किसी दूसरे आदमी को कोई वकासुर के पास धकेल दे, तो ?" भीम ने पूछा।

"घर में से एक आदमी को जाना चाहिए। चाहे जो चला जाय। अपने वदले किसी आदमी को खरीदकर भी भेज सकते हैं।" ब्राह्मण ने जवाव दिया।

"ऐसा है ?" भीम ने आश्चर्य से पूछा। "तो क्या एकचका के वाज़ार में मरने के छिए आदमी ख़रीदे जा सकते हैं ?"

"ज़रूर। मेरे पास धन नहीं है, नहीं तो मैं भी किसीको ख़रीद-कर भेजदूँ और फिर मुसे कोई मांसट न हो।" ब्राह्मण ने वताया।

"भाई ! यह वकासुर तुम्हारी रखवाली करे, इसके वदले तुम खुद ही अपनी रक्षा क्यों नहीं कर लेते ?" भीम ने पूछा। "इतनी शक्ति हमारे राजा में भी नहीं है, और नं हममें ही है। हमारे गाँव में एकता तो विलक्कल नहीं है, जैसा कि कुल दिन यहाँ रहने पर—तुम्हें अपनेआप मालुम होजायगा।" ब्राह्मणने कहा।

"तो फिर तुम छोग वकासुर को इस प्रकार कवतक खाना देते रहोगे ?"

"पिछले चालीस वरसों से देते आरहे हैं। इसिछए अव तो सब आदी ही बन गये हैं और जिसका नम्बर होतां है उसके सिवा औरों को इसके त्रास का ख़याल भी नहीं होता।" ब्राह्मण ने कहा।

"तुम लोगों की तादाद तो तीस-पेंतीस हज़ार है, फिर भी एक वकासुर के त्रास को दूर नहीं कर सकते ! तुम अगर ठानलो तो अपनी रक्षा ख़द ही कर सकते हो और वकासुर को वतादो कि अब तुम्हारे संरक्षण की हमें ज़रूरत नहीं है।" भीम बोला।

"हम ख़ुद् अपनी रक्षा कैसे कर सकते हैं, यह तो हमारी समस्त में ही नहीं आता ! वकासुर न हो, तब तो दूसरे दुश्मन हमें मार ही न डालें ?" ब्राह्मण ने कहा ।

· "अरे भले आदमी, तुम तो वहुत डरपोक माल्म होते हो। लेकिन यह तो वताओ कि जहाँ वकासुर न हो वहाँ के लोग कैसे जीते होंगे ?" भीम बोला।

"लेकिन मानलो कि हम वकासुर को कहलादें कि अब उसके संरक्षण की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो क्या बकासुर सीधी तरह हमारी वात मान लेगा ?" ब्राह्मण ने कहा। "नहीं क्यों मानेगा ? अगर न माने तो तुम अनाज, मेंसे और मनुष्य उसके पास मेजना वन्द करदो।" भीम ने कहा।

"ऐसा करने पर तो वस एकचकानगरी का खातमा ही सममो।" ब्राह्मण बोला।

"भाई ! सारे गाँव ने कभी ऐसा कुछ करके देखा भी है ?" कुन्ती ने पूछा।

"सारे गांव का इकट्टा होना तो सपने में भी संभव नहीं है। लेकिन मुक्ते याद आता है कि जब मैं छोटा था तब एक योगी ने गांववालों से कुछ कहा ज़रूर था।" ब्राह्मण छुछ याद करता हुआ-सा बोला।

"योगी ने गाँव के सारे लोगों को इक्ट्रा करके कहा था कि तुममें से किसी वत्तीस लक्षणवाले आदमी को खोजकर वकासुर के पास मेजो।" ब्राह्मण बोला।

"हाँ, फिर ?" भीम ने पूछा।

"फिर गांव के अगुओं ने इक्ट्रे होकर यह निश्चय किया कि 'महाराज, हमारे यहां तो आप ही वत्तीस स्थ्रणवाले हैं। आपसे बढ़कर हमारे गांव में तो और कोई आदमी है नहीं। 'आहण ने बताया।

"फिर क्या हुआ ?" कुन्ती ने पूछा।

"फिर योगी महाराज गये और बकासुर उन्हें खाने छगा। छेकिन वह तो वकासुर के गछे में फँस गये। न अन्दर ही जाते थे और न वाहर ही निकछते थे।" ब्राह्मण ने कहा। "तव तो वड़ा मज़ा हुआ होगा !" भीम वोला।

"थोड़ी देर के लिए सबको ऐसा मालूम होने लगा कि वकासुर अभी के करके मर जायगा।" ब्राह्मण ने वात को जारी रखते हुए कहा, "लेकिन इतने में तो वकासुर के आदमियों ने अगुओं को इकट्टा किया और उनपर ऐसा जोर डाला कि सबने योगी महाराज की आरज़ू-मिन्नत करके उन्हें वाहर निकाल लिया और वकासुर के लिए भोजन बगौरा की पहले-जैसी वारी बांध दी गई। उस समय में वालक था। लेकिन मेरी मां और पिताजी यह बात अक्सर हमसे कहा करते थे।" ब्राह्मण ने अपनी बात पूरी की।

"तव तो तुम्हें अपनी वारी का यह काम करना ही पड़ेगा, क्यों १" भीम ने पूछा।

"हाँ, यह तो करना ही पड़ेगा। अभीतक हमारी वारी नहीं आई थी, इसिछए किसकी वारी आई और किस माता ने अपने पुत्र को वकासुर को समर्पण किया इसका विचार ही हम नहीं करते थे। आज हमारी वारी है, इसिछए हममें से जो एक आदमी जायगा उसके छिए रो-पीट छेंगे और हताश होकर वैठ जायँगे। वरस-छः महीने वाद फिर भूछ जायँगे। सारी एक-चक्रानगरी की यही मनोदशा है।" ब्राह्मण वोछा।

"फ्या आज तुम्हारी इस एकचकानगरी में ऐसा एक भी आदमी नहीं है, जो तवतक सुख से नींद न छे जवतक कि वकासुर का यह त्रास दूर न हो जाय ?" भीम ने पूछा।

"मुभे तो ऐसा कोई नहीं मालूम पड़ता।"

"पैतीस हज़ार की वस्ती में एक भी ऐसा नहीं, जिसके हृद्य में वकासुर के त्रास से ह्युटकारा पाने की आग निरन्तर जला करती हो और जवतक वह शान्त न हो तवतक उसे चेन न मिले ?" भीम ने फिर से पृद्य।"

"नहीं।"

"अरे भाई ! तुम क्या कहते हो ? इस असुर का यहाँ इतना आतंक छाया हुआ है कि किसी का दिमाग्र भी गरम नहीं होता ? किसी आदमी की आंख फूट नहीं जाती ? किसी के हाथ में खुजली नहीं चलती ? किसी का हृद्य वेचेन नहीं होता ?" भीम का खून चवलने छगा।

"भाई, तुम जो-कुछ पूछते हो वह सब में समम गया। जो वात तुम पूछते हो, वह इस एकचकानगरी में नहीं है। हम सब मानव-देहधारी मिट्टी के पुत्रछे वन गये हैं। कोई महापुरुप आगे आकर हमारे अन्द्र प्राण फूके तभी कुछ हो तो हो। आज तो हम जैसे वने वैसी अपनी जिन्द्गी के दिन काटनेवाले पामर मनुष्य हो गये हैं।" ब्राह्मण ने अपनी दीनता वर्ताई।

"तव तो यही कहो न कि तुम छोग वकासुर को मारना हीं नहीं चाहते !" कुन्ती वोछी।

"मारना तो है ही; लेकिन किसी मनुष्य के किये यह काम होगा, ऐसा हमें नहीं लगता। ईश्वर करे कि किसी प्रकार इस राक्षस की मीत होजाय, तो हम प्रभु का वड़ा उपकार मानेंगे।" ब्राह्मण ने कहा। "तो भाई, अव रोते क्यों हो ? कल किसी एक को तो जाना ही है।" क़न्ती वोली।

"हममें से पहले कौन जाय, यही तो सवाल है।" त्राह्मण ने कहा।

तुरन्त ही ब्राह्मणी बोल उठी, "मैं तो कहती हूँ कि मुक्ते जाने दो । तुम दोनों बच्चों को पीछे से सम्हाल हेना।"

"लेकिन तुभे भेजकर मुक्तसे जिन्दा रहा जायगा १" ब्राह्मण बोला।

"पिताजी !" कुन्ती के पास खड़ी हुई ब्राह्मण की लड़की बोली, "मुक्ते ही भेज दो न ! मैं यों भी तो पराये घर जाने बाली हूँ। फिर दो दिन पहले या दो दिन बाद । यहाँ से तो जाना ही है।"

"में तो वहुत चकर में पड़ गया हूँ। तुम सवको स्रोकर मैं पीछे ज़िन्दा रहना नहीं चाहता; इसी तरह खुद मरकर तुम छोगों को दु:ख में भी नहीं डालना चाहता।" ब्राह्मण दीन होकर बोला।

इस प्रकार वातचीत चल ही रही थी कि इसी वीच कुन्ती और भीम थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में गये और जल्दी ही वापस आ गये।

"कहो भाई ! तो फिर क्या निश्चय किया ?" कुन्ती ने पूछा ।,
"अभी इनकी तवीयत तो ठीक हुई नहीं । तो फिर तय भी
कैसे हो ?" त्राह्मणी बोली ।

"तो भाई, मेरी एक बात सुनोगे ? कल तुममें से कोई भी न जाय। मेरे पाँच लड़के हैं, इसलिए तुम्हारी वारी में मेरा यह लड़का चला जायगा।" कुन्ती ने अपनी तजवीज़ रक्खी। "अरे, यह क्या कह रही हो १ किसीके हाथ वड़े हों तो क्या उसकी बाँह बना लेनी चाहिए १" ब्राह्मणी वोली।

"ऐसी वात नहीं है। हम निराश्चितों को तुमने अपने घर आश्चय दिया है, उस उपकार का वदला में और किस तरह चुका-ऊँगी ? फिर मेरे छड़के ने कितने ही राक्षसों को देखा है, कई को तो मार भी डाला है। उसका शरीर भी मज़वूत है। तुम जानते हो कि रोज़ भिक्षा में से आधा हिस्सा इसका होता है और वाकी के आधे हिस्से में हम पांचों अपना काम चलते हैं। इसलिए कल इसे ही जाने दो। यह ज़रूर वकासुर को मार डालेगा।" कुन्ती ने आग्रहपूर्वक कहा।

"हम तो वच जायें और तुम्हारे पुत्र को राक्ष्स से भिड़ाड़ें, यह हमारे लिए कितनी बुरी वात है ?" ब्राह्मण ने कहा।

"परन्तु यह सब तो मैं अपनेआप ही तुमसे कह रही हैं।" कुन्ती बोली। "क्यों बेटा, ठीक है न १" उसने भीम से पूछा।

"माँ, मैंने तो जबसे यह बात सुनी है तभीसे मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मेरे हाथों में खुजली चलने लगी है। मेरी आंखें वकासुर को देखने के लिए छटपटा रही हैं। जिस गाँव में हम रहें वहाँ वकासुर का ज़ुल्म जारी रहे और हम लोग बेंठे रहें, यह हमें कैसे शोभा दे सकता है ? अतः कल तो मैं ही जाऊँगा।" भीम ने अजीव उत्तर दिया। "जैसी तुम लोगों की इच्छा हो।" ब्राह्मण अपने आंसूँ पोंछते हुए बोला, "तो में निरुपाय हूं। भाई, तुम खुशी से कल जा सकते हो। लेकिन देखना, समय पर अगर नहीं पहुँचे तो वकासुर सीधा यहीं आकर हम सब लोगों का ख़ात्मा कर देगा। तुमने अभी उसका क्रोध देखा नहीं है। वह जब अपनी आंखें निकालता है, नब ऐसं-वैसे का तो दम ही निकल जाता है।" ब्राह्मण बोला।

"ठीक ! वक्त पर ही जाऊँगा। अव तुम उसकी फ़िक्र न करो।" भीम ने कहा।

र्मा-बेटे अपने कमरे में चले गये।

x x x

संवरे भीम दो भैंसों की गाड़ी में अनाज भरकर जल्दी ही शहर से वाहर निकल गया, और वकासुर के वन के पास जाकर जोर-ज़ोर से चिल्लाने लगा। भीम की ज़ोर की चिल्लाहट सुनकर वक वाहर आया और क्या देखता है कि भीम ने गाड़ी में से भैंसों को तो वक के वग्नीचे में चरने के लिए छोड़ दिया है और खुद गाड़ी में रक्खे हुए अनाज में से सुट्ठी भर-भर के फंकी लगाता हुआ मस्ती से इथर-उथर चूम रहा है।

"यह कोन दुष्ट यहां घूम रहा है ?"
 पर भीम क्यों सुनने छगा था ?

. "अरे ओ वदमारा ! जवाव दे; नहीं तो अभी तुभे पीसे डालता हूँ ।"

"भीम ने मानों कुछ सुना ही न हो, इस तरह फिर गाड़ी में से

١

दो मुट्ठी अनाज लिया और फंकी लगाकर घूमने लगा।"

"अरे कम्चल्त ! सुनता नहीं ? क्या इस वकासुर को नहीं जानता ?" बकासुर ज़ोर से चिल्लाया।

भीम ने दोनों मुद्दी अनाज शान्तिपूर्वक खाया और निश्चिन्ताई , से पानी पिया ।

इतने में बकासुर ने पीछे से आकर भीम की पीठ पर दो चूँसे जमाये। भीम ने बकासुर की तरफ़ देखा और दोनों छड़ने को तैयार होगये। बकासुर ने भीम के ऊपर एक के बाद एक पेड़ बरसाने शुरू किये, और भीम एक-एक पेड़ को छेकर तोड़ने छगा। थोड़ी ही देर में भीम ने बक को थकाकर जमीन पर दे मारा और गर्दन द्वोचकर मार दिया। मरते समय बकासुर ने ज़ोर से चीख़ें मारी, और उसके मुँह से ख़ून की तीन-चार कै हुई।

वकासुर की आवाज सुनकर उसकी सेना के सब राक्षसं एकदम दौड़ आये, लेकिन यहाँ देखते हैं तो बकासुर धरती पर मरा पड़ा था।

वकासुर के साथी राक्षसों को देखकर भीम ने उनसे कहा: "देखो, तुम्हारे मालिक का यह हाल हुआ है। तुम भी आगे से कभी इस शहर में किसी आदमी को खाओगे, तो जो हाल इस वक का हुआ है वही तुम्हारा भी होगा, यह समम्म लो। इस वन में तुम्हें रहना हो तो खुशी से रहो, लेकिन ये भैंसे और गाड़ी भरके अनाज और आदमी अब तुम लोगों को नहीं मिलेंगे। एकचका के लोग जिस तरह जी-तोड़ मेहनत करके खाते हैं, उसी तरह

तुम भी मेहनतं करके खाओ। या तो यह मंजूर करो, नहीं तुम सबका भी बक जैसा ही हाल करता हूँ।"

वक के राक्षस एक-दूसरे की तरफ़ देखने छगे, मरे हुए बक को देखा, बक को मारनेवाले को देखा और अन्त में लाचारी के साथ बोले: "आप जो-कुल कहते हैं वह हमें मंजूर है।"

"देखो, इस एकचका के छोग जैसे हैं वैसे ही तुम भी हो, उनसे ऊँचे या नीचे बिळकुळ नहीं हो।" भीम ने समस्ताकर कहा।

"मंजूर है।"

"लुक-छिपकर भी आदमियों को मत खाना।"

"मंजूर।"

"जाओ, अपने बन में सुख से रहो। इस वकासुर के शरीर को मैं शहर के दरवाज़े के बीचोंबीच रखनेवाळा हूँ, ताकि छोग जान छें कि असुरों का त्रास सचसुच ही दूर होगया। तुम छोगों के त्रास का अन्त छोग अपनी आंखों न देख छें तबतक उनको विश्वास नहीं होगा। उसके बाद फिर अपने मालिक का शव तुम हे जाना चाहो तो भहे ही हे जाना।"

बकासुर के ख़ास आदमी ने जवाब दिया, "बकासुर जब खुद ही चले गये, तो फिर उनका निर्जीव शरीर हमारे पास हो या आपके, हमारे लिए यह एकसा है। इस शरीर में नया प्राण आ सकता होता तब तो हम लोग ज़रूर इसको सम्हालते, लेकिन यह तो सम्मव माल्यम नहीं होता। ऐसी हालत में राक्षस मात्र के मुदें को सम्हाल के रखने की हमें तो कोई इन्छा नहीं है।" सारे राक्ष्स अपने वन को छौट गये और भीमसेन एकचका के दरवाज़े पर वकासुर के शव को रखकर चुपचाप घर गया और सारी हक़ीकत अपनी माँ तथा भाइयों को सुनाई।

पाण्डव खुद ही कहीं एकचका में ज़ाहिर न हो जायें और पापी दुर्योधन कहीं उनका पीछा न करे, इस इर से वे एकचकानगरी में से चुपचाप चल दिये। द्रुपद राज के यहाँ उनकी लड़की का स्वयंवर था, उसे देखने के लिए पहले वे वहीं के लिए रवाना हुए।

# चूत-सभा में प्रतिज्ञा

हस्तिनापुर के राजमहल में जुए के दांव पर दांव लग रहे थे। सफेद दाढ़ीवाले भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य वरौरा जमीन पर निगाह गड़ाये मूर्ति के समान एक ओर बैठे थे; जुए की जीत से उन्मत्त शकुनि,, दुर्योधन और कर्ण एक और थे; धधकते हुए ज्वालामुखी के समान ऋद्ध पाण्डव एक ओर थे; हाथी की सूंड के समान बलवान हाथों से वस्त्र को खींचनेवाला दुःशासन और कमल से भी कोमल हाथों से अपने वस्त्र का रक्षण करनेवाली सती द्रोपदी एक ओर थे। और इन सबके बीच पड़े हुए हाथीदाँत के पांसे कोरव-कुल का भविष्य आंकते हुए ऐसे पड़े थे मानों अभी ज़ोरों का अट्टहास करके थक गये हों।

भीम से न रहा गया: "अर्जुन! युधिष्टिर ने हमारी सारी घन-दौलत दांव में लगादी, अपने दास-दासियों को दांव में रक्खा, तुमें और मुमें दांव में लगाया, माद्री माता के इन पुत्रों को भी दांव में लगाया और अन्त में खुद अपनेको भी दांव में लगा दिया। यह सब असहा होते हुए भी सहा जा सकता है। लेकन युधिष्टिर ने हमारी पांचाली को दांव में लगाते हुए जरा भी संकोच न किया, यह मुमले नहीं सहा जा सकता। सहदेव! जरा कहींसे आग तो ले आ। जिस हाथ से युधिष्टिर जुआ खेळते हैं उसी हाथ को मैं जला हूँ।" भीम की आँखें लाल हो गईं और उसकी आवाज़ में भारीपन आगया।

"भाई भीमसेन ! शान्त रहो । तुम पहले तो इस तरह नहीं वोलते थे । आज ऐसी वातें क्यों कह रहे हो १ युधिष्टिर हमारे बड़े भाई हैं।" अर्जुन वोला ।

"युधिष्टिर बड़े भाई ? जिनको जुआ खेलते हुए शर्म नहीं आई वह बड़े भाई ? जो जुए के नशे में अपना सब-कुछ लो बैठे वह बड़े भाई ? जुए के दांब में जो अपने छोटे भाइयों को गुलाम बनाये, वह बड़ा भाई ? जो अपनी धर्मपत्री को साधारण चीज सममकर उसे भी दांब में लगाते समय जरा भी संकोच न करे, वह बड़ा भाई ? हमारा बड़ा भाई तो वह जो छुन्ती मां की कोख का नाम करे; जो स्वाभिमान की रख़ा करे और करना सिखांबे; जो हमारे सिरों पर छत्र की तरह रहे और हमें अधेर में रास्ता दिखांबे! अर्जुन! युधिष्टिर आज बड़े भाई के रूप में अयोग्य साबित हुए हैं। और जिस हाथ से युधिष्टिर ने जुआ खेला है उस हाथ को अग्नि भी पवित्र कर सकेगी या नहीं, इसमें मुक्त संदेह है।" भीम का क्रोध बढ़ता ही गया।

"भाई भीमसेन ! ज़रा शान्त रहो ! धीरज रक्सो ।"

"शान्त कैसे रहूँ १ में तो बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन पांचाली की यह चोटी मेरे डंक मार रही है। अर्जुन! कोई भी क्षत्रिय का पुत्र अपनी प्यारी पत्नी की चोटी की ऐसी दशा देखकर कैसे शान्त रह सकता है १" भीम की आँखें लाल हो रही थी। "भीमसेन ! जरा सत्र करो । ईश्वर पांचाळी के सहायक हैं।" अर्जुन ने कहा ।

"अरे, पांचाली तो खुद अपनी रक्षा कर सकती है। लेकिन हमारा भी तो कुछ फ़र्ज़ है न १"

भीम यह कह ही रहा था, इतने में दुःशासन द्रीपदी का वस्न र्सीचते-सींचते थककर बैठ गया और द्रीपदी ने वर्णस्थतजनों को लक्ष्य करके कहा—"इस सभा में कुरुकुछ के सब बड़े-यूढ़े बैठे हुए हैं। आप लोगों से मैंने जो प्रश्न किया था उसका जवाब अभी तक सुके नहीं मिला है। ऐ बड़े-यूढ़ों! मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। आप सब लोग धर्मप्रवीण हैं, इसलिए मेरा समाधान कर दें।"

होपदी की वात सुनकर भीष्म पितामह जवाब देने के लिए उठ ही रहे थे कि भीमसेन एकाएक उठा और गरजकर बोला— "इस कोरव-सभा में बेठे पुतलो ! वेचारी होपदी यह नहीं जानती कि आप सभी न तो बुजुर्ग ही हैं और न यह सभा ही सबी सभा है। आप सचसुच ही बुजुर्ग होते तब तो कभीके सत्य को सममकर यह जुआ वन्द कर देते, नहीं सभा को छोड़कर चले जाते। हुपद राज की इस पुत्री को क्या माल्यम कि आप छोगों का धर्म-झान खाली पुस्तकों तक ही सीमित है और आप लोग खाली जवान चलाना ही जानते हैं। ऐसा धर्म-झान मल क्षत्रियों के किस काम का ? आपके अन्दर ऐसा क्षत्रिय वीर सुमे कोई नहीं दीखता, जो तलवार की धार से निकलनेवाले खून से शास्त्र लिखता हो। मैं सममता था कि दुःशासन के पांचाली की चोटी

को स्पर्श करते ही आपकी कमर पर छटकती हुई तछवार एक-साथ अपनी म्यानों से निकल पड़ेंगी, लेकिन आज मुक्ते माल्म पड़ा कि आप लोगों की कमरों पर लटकती हुई तलवारों पर जंग लग गया है और भारतवर्प में से क्षत्रियत्व का खात्मा हो चुका है। कौरव-सभा के पुतल्लो ! यह मत समम्मना कि आज दुःशासन ने केंबल पांचाली की ही चोटी खींची है। दुःशासन ने तो आज सारी भारतमाता की चोटो खींची है। जिस चोटी को आर्य स्त्रियां हमेशा स्तेह-सिंचन करके सीभाग्य के परमचिन्ह के रूप में पूजती हैं, जिस चोटी में फ़ुर्छों को गूंयकर आर्य गृहस्थजीवन में रसिकता उत्पन्न करते हैं जिस चोटी को खोलकर आर्य माता अपने वालक को दृध पिलाती हो तव उस वालक के दर्शन के लिए देवता भी तरसते हैं, उस चोटी का अपमान होना सारे भारत की स्त्रियों का अपमान है। आप सबको माताओं, पत्रियों, वहनों और स्त्रियों का इसमें अपमान है। आप सन इस अपमान को देखकर भी शान्त होकर बैठे हुए हैं, इसीसे तो मैं कइता हूँ कि दुष्ट की दुष्टता को देखकर खन खोला देनेवाला क्षत्रियत्व आज नहीं रहा !

"लेकिन दुःशासन ! याद रख । यह मत सममाना कि भीम तुमें भूल जायगा । आज तो मैं लाचार हूँ । लेकिन एक दिन आवेगा जब मैं तेरी छाती चीरकर उसमें से निकलते हुए गरम खून को पीकर अपनी तृप्ति कलँगा । और एक दिन में तुमें यह दिखा दूँगा कि पांचाली की चोटी को अपने जीवन की क़ीमत चुकाकर ही हुआ जा सकता है !" भीमसेन जोश में आकर बोल रहा था, उस समय अर्जुन वार-वार उसे बैठ जाने का इशारा कर रहा था। लेकिन भीम तो तभी शान्त हुआ जब कि उसके दिल का गुवार निकल गया। भीम के वाक्य भीष्म और द्रोण के कलेजे में तीर की तरह चुभ गये। दुर्योधन और कर्ण तो जब भीम बोल रहा था तभी उसका मज़ाक उड़ा रहे थे। आखिर कर्ण बोला—"यह जितना बोल ले उतना ही अच्छा है। बोलकर अपना गुवार निकाल लेने के बाद यह कुल नहीं कर सकेगा; इसलिए चाहे जितना बोल ले। मुमे भीम से कोई डर नहीं है। इससे तो कुल भी न बोलनेवाला अर्जुन मेरे लिए ज़्यादा खतरनाक है। हमें अगर सावधान रहना है तो सिर्फ अर्जुन से ही।"

उसके वाद भीष्म पितामह ने द्रौपदी के प्रभों का यथाशिक यथामित जवाव दिया। लेकिन भीष्म का जवाव स्पष्ट और निर्भय न था। उन्होंने जो जवाब दिये वे दुर्योधन और कर्ण के तो अनुकूल थे, पर द्रौपदी के दुःखी दिल को और वेदना ही पहुँचा सकते थे।

कर्ण बोला—"द्रौपदी ! अब पाण्डव तेरे पति नहीं रहे; इसलिए अपने लिए कोई दूसरा पति चुन ले।"

कर्ण को बात सुनकर भीम एकदम क्रोध से काँव उठा। इतने में दुर्योधन ने अपनी दाहिनी जाँघ खोळी और द्रौपदी को उसपर दैठने का इशारा करता हो इस तरह का अश्लील मज़ाक़ द्रौपदी के साथ किया।

तव तुरन्त ही भीमसेन उबल पड़ा : "अबे ओ अन्धे के लड़के !

पापी दुर्योधन ! द्रोपदी तो इस समय ईश्वर की गोदी में वैठी हुई है। तेरी इन जांघ पर वैठने के छिए मेरी इस गदा ने ही जन्म छिया है। ओ कौरव-सभा के पुतछो ! में भीमसेन आज तुम सबके सामने प्रतिज्ञा करता हूँ कि एक दिन में दुर्योधन की इस जांघ को तोड़ दूँगा, और जो दुर्योधन इस सभा में जुए में जीतकर अपना सिर ऊँचा किये बैठा है उसके सिर पर अपने इस पैर की ठोकर छगाऊँगा। स्वर्ग के देवताओ ! अगर में अपनी प्रतिज्ञा पूरी न कहाँ तो तुम मुक्ते घोर नरक में डालना।"

भीमसेन के वचनों को सुनकर सारी सभा में सन्नाटा छा गया। चारों ओर इन शब्दों की मानों प्रतिध्विन होने लगी और सभा-भवन की दीवारों को छेदकर भीम के वचन ठेठ धृतराष्ट्र और गांधारी तक भी पहुँच गये।

## भीमसेन का क्षात्र-धर्म

"अर्जुन! मैं क्या करूँ ? मैं वहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी भीमसेन को किसी तरह शान्ति नहीं मिलती। रोज़ आधी-आधी रात तक विस्तर पर पड़े-पड़े जागते रहते हैं, और कभी-कभी तो नींद में भी रोने लगते हैं।" द्रौपंदी वोली।

"लेकिन भीम की ऐसी हालत रही तो वह बीमार पड़ जायगा।" अर्जुन चिन्तित होकर बोला।

"वात तो ठीक है। इस लम्बे बनवास से और महाराज युधिष्ठिर के जब-तब क्षमा का उपदेश देने से उन्हें बड़ी चोट लगी है।" पाञ्चाली बोली।

"यही तो वात है। सिंह को अगर पिंजरे में बन्द करके रक्खो तो वह झुर-झुरकर ही मर जाता है।" अर्जुन ने कहा।

"अर्जुन!" द्रीपदी बोली, "कल रात को भीमसेन नींद में एकदम हड़बड़ाकर उठ बैठे और कहने लगे—'पाश्वाली! मेरी गदा तो ले आं। इस दुष्ट की जाँव को तोड़ डालूँ।' फिर जब जगे, होश आया और मैं दिखाई दी, तो एकाएक रो पड़े।"

"देवी ! उसे अगर् कोई शान्त कर सकता है तो केवल तुम ही ।" अर्जुन बोला ।

"देखो न, वहाँ दूर एक पत्थर पर अपने पैरों के बीच में सिर डाल कर बैठे हैं !" द्रोपदी बोली। "अव तो वनवास को पूरा महीना भी नहीं रहा। फिर भी भीमसेन को ऐसा क्यों होता है ?" अर्जुन परेशानी के साथ सोचने छगा।

दोनों इस प्रकार वार्ते कर रहे थे कि इतने में भीमसेन वहां आगया। उसका पहाड़ जैसा शरीर ढीछा पड़ गया था; आंखों में नोंद की खुमारी थी; नाक में से गरम सांस निकल रही थी; पैर अस्त-व्यस्त पड़ रहे थे। वह किसी गहरे विचार में पड़ा हो, एसा दिखाई देता था।

"क्यों, भाई भीमसेन ! तबीयत तो ठीक है न ?" अर्जुन ने पूछा।

भीमसेन कोई जवाब दिये वग्रैर उसकी तरफ़ देखने भर छगा।
"भीमसेन ! क्यों, वोछते नहीं ? तबीयत तो ठीक है न ?"
द्रोपदी बोछी।

"भीमसेन की तत्रीयत ठीक है या नहीं, इसका विचार मत करो। धर्मराज की तत्रीयत कैसी है, यह पूछा कि नहीं ?" भीम होपदी के सामने देखकर बोला।

"ऐसा चलटा जवाव क्यों देते हो, भाई !" अर्जुन ने कहा । "अर्जुन ! एक माँ के पेट से पैदा हुए भाई अर्जुन ! चलटा जवाव न दूँ तो कैसा दूँ ? जिसकी जिन्दगी का सारा रस सूख गया है, वह बलटा जवाव न दे तो कैसा दे ?" भीमसेन दीन होकर वोला।

"प्यारे भीमसेन ! में तुम पाँचों भाइयों की धर्मपत्नी हूँ, पर

मेरे हृदय की वार्तों को पूरा करनेवाले तो तुम एक ही हो। मरी समा में जब मेरी लाज लुट रही थी, तब मेरी पीड़ा अकेले तुम्हीं-को अनुभव हुई थी। इस बनवास में जयद्रथ ने जब मुम्मपर कुटिष्ट डाली, तब इन अर्जुन के साथ तुम्हीं जयद्रथ के पील दौड़े थे। मैंने जब एक नवोहा छी के समान सोने के कमल की इच्छा की, तब तुमने अपनी जान को खतरे में डालकर भी कुवेर के तालाब में से उसे लाकर ही चैन लिया। इस बन में भी जब मेरा हृदय व्यावृत्ल हो जाता है तब तुम्हीं अकेले मेरे हृदय को सांत्वना देते हो। भीमसेन! पिल्ले कुछ दिनों से तुम बहुत अस्वस्थ दिखाई दे रहे हो। यह देखकर में बहुत दुःखी हो जाती हूँ और मेरा शरीर एकदम सुस्त पड़ जाता है। अब जब बनवास के दिन ज्यों-त्यों पूरे होने को आ रहे हैं, तुमको इस प्रकार देखकर में कैसे धीरज धक्त १" द्रीपदी ने भीमसेन का हाथ पकड़कर अपने पास बैठाया और उसके मुँह पर अपना हाथ फरा।

"भीम ! पांचाली ठीक कह रही है।" अर्जुन ने कहा।

"यह तो ठीक ही कह रही है। छेकिन हमारे कुटुम्य में तो सच-भूठ का तराज़ू अकेले धर्मराज के ही हाथ में है न ?" भीम अकुलाकर बोला।

"भीमसेन! ऐसा कहकर भाईसाहव को क्यों नाहक कष्ट्र पहुँचाते हो १ अव तो बारह वर्ष खत्म हो होने आये; एक वर्ष के वाद तो फिर हम छोग वापस हस्तनापुर में पहुँच जावेंगे।" अर्जुन वोळा। 'अरे भाई, उसके पहले फिर दूसरे वारह वर्ष वन में विताने पड़ेंगे। अपना विचार प्रकट करने के पहले धर्मराज से जाकर पूछ आओ।" भीमसेन वोला।

"भीमसेन ! तुम्हारी गिनती ठीक नहीं है । इस तेरहवें वर्ष के अन्त में तो कोई तुम्हारे साथ न आवेगा । अकेछी द्रीपदी ही तुम्हारे साथ होगी, यह समक्ष छो ।" द्रोपदी बोछी ।

"पांचाछी ! अवके जुए में तो पहले तुम्हींको दांव में रक्खा जायगा, जिससे शास्त्रियों को शास्त्रार्थ भी न करना पहें। तुम जाकर पहले अपने धर्मराज से जाकर पृष्ठ आओ, फिर मुमसं वात करना।" भीम की आँखों में क्रोध की लपटें-सी माल्प पड़ने लगीं।

"यह सब तो पूछ लिया ! देखो महाराज इसी तरफ़ आरहे माळ्म पड़ते हैं।" पांचाली वोली।

"वहाँ आराम से बैठे हरिण के वचों को हरी-हरी दूव खिला रहे थे, वहाँसे यहाँ भला क्यों आये ?" भीम से विना बोले न रहा गया।

"आइए भाईसाहव !" अर्जुन ने नमस्कार किया । द्रीपदी ने युधिष्टिर के लिए आसन विलाया और वह उसपर बैठ गये ।

"कहो भाई भीमसेन ! आज तो तत्रीयत ठीक है न !" युधिप्टिर ने पूछा ।

"रोज़ से तो आज कुछ ठीक माळ्म होती है।" अर्ज़ुन वोला। "मन को ख्व शान्त रखना चाहिए। मन की समतोलता को जरा भी नहीं खोना चाहिए। मानव-जीवन में यही एक वड़ा पुरुषार्थ है।" युधिप्रिर ने कहा।

"इसीलिए तो दुर्योधन ने हम लोगों को जंगल में भेज रक्खा है।" भीम ने कठोरता के साथ कहा।

"यह वड़ा-सा जंगल, जंगल के वड़े-वड़े वृक्ष, उस वादल के साथ वातं करनेवाले ये पहाड़, विश्वास से निर्मय होकर चलनेवाले ये पशु, वृक्षों पर किल्लोल करनेवाले ये पक्षी, यह अनन्त आकाश, पहाड़ की गोदी को चीरकर निकलती हुई निह्यों, नदी के दोनों किनारों पर कूदनेवाले ये हरिण, इस सारी सृष्टि के वीच निवास करना—ऐसा तो किसी सम्राट् के भाग्य में भी नहीं होता।" शुधिष्ठिर वोले।

"ठीक है महाराज!" भीमसन ने कहा, और यह कहते-फहतं वह घुटनों के वल बैठ गया, "महाराज युधिष्टिर! हिस्तिनापुर में जाकर किसी छुशल बैद्य से अपने दिमाग की परीक्षा करालें तो दुर्योधन को और शकुनि को यह निश्चय होजाय कि हम लोगों को जंगल में भेजने में उनका जो उद्देश्य था वह पूरी तरह सिह होगया है।"

"भाई भीम, ऐसा वर्चों १" अर्जुन ने पृछा ।

"श्रीकृष्ण, श्रीकृष्ण ! आपकी बात विल्रास ठीक हैं।" भीम इस प्रकार बोला मानों कोई बात उसे बाद आ रही हो, "वृसरे स्रोत विल्रुक्त समम्म न सर्के ऐसी बहुत-सी बातें आप भावी के गर्भ में पहुँचकर देख सकते हैं। इसीलिए आप ईश्वर हैं।" "भीमसेन ! तुम्हारे कहने का मतलत्र में नहीं समम्म सकी।" पांचाली बोली।

"हम छोगों को कौरवों ने वनत्रास दिया," भीमसेन कहने छगा, "उसके वाद तुरन्त ही श्रीऋष्ण हम छोगों से मिछने के छिए वन में आये थे; वह प्रसंग याद है न १"

"हाँ, आये तो थे।" अर्जुन ने जवाव दिया।

"उस समय एक बार वह भोजन करके विछोने पर छेट रहे थे, और सात्यिक पास में बैठा हुआ था। सात्यिक ने श्रीकृष्ण से पूछा—'महाराज, इन पाण्डवों को वन में भेजकर कौरव कौन-सा छाभ प्राप्त करना चाहते हैं ? सुमें तो ऐसा छाता है कि पाण्डव जब वनवास में से वापस छोटेंगे तब कौरवों के प्रति ज्यादा वैर-भाव छेकर ही आवेंगे। शकुनि जैसे चालक आदमी ने भी अपने हिसाव में कुछ ग्रस्ती की है, ऐसा मास्म होता है।'"

"ऐसी वार्ते हुई थीं ?" युविष्ठिर ने पूछा। "हाँ, में उस समय पास ही के कमरे में था।" भीमसेन ने कहा। "फिर श्रीकृष्ण ने क्या कहा ?" अर्जुन ने पूछा।

"फिर श्रीकृष्ण ने मुस्कराते हुए कहा—'सात्यिक, तू अभी राजनीति के डांव-पंच में होशियार नहीं हुआ है। जिस युक्ति से यह वनवास दिया गया है, अगर वह सफल होगई तब तो फिर उनकी चांदी है। शकुनि ने यह हिसाब लगाया होगा कि पाण्डवों को वारह वर्ष के लम्बे समय तक बनवास में घकेल देने से उनका क्षात्र-धर्म जड़-मूल से नष्ट होजायगा। मनुष्य का क्षात्रतेज चाहे

जैसा उप हो तो भी उस तेज को क्वायम रखने और उसका विकास करने के लिए उसके आसपास अनुकूल वातावरण की ज़रूरत है। पाण्डव इन्द्रप्रस्थ या हस्तिनापुर में रहें वो उन्हें हमेशा यही छोगा कि हम पाण्डु के पुत्र हैं और संसार के स्वामी वनकर उसपर राज्य करने के लिए हमने जन्म लिया है। राजधानी में हर रोज़ उनके कानों पर उनके पूर्वजों के पराक्रमों की बातें आ-आकर टक-राती हों, रोज़ दिनभर में अमुक घण्टे रथ हाँकने, घोड़ों को दौड़ाने, शस्त्रास्त्र चलाने में आदि युद्ध-कलाओं में लगे रहते हों, हर रोज़ ऐसी ही योजनाओं पर विचार करना पड़ता हो कि आज महाराज अमुक देश को जीतंंगे, रोज एक दो छोटे-मोटे राजाओं के मुकुट युधिष्ठिर के चरणों में पड़ते हाँ, रोज़ देश-विदेश के राज्यों में कोई-न-कोई उथल-पुथल मचा ही करती हो, और रोज़ तिजोरी में कहीं-न-कहीं से अपार धन आकर इकट्टा होता हो, तो क्षत्रियपुत्र का शरीर और मन स्त्राभाविक रूप से अपने क्षात्रतेज का स्मरण करेगा और उसे अनायास ही पोषण मिलता रहेगा। वनवास ऐसे क्षात्र-जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। वनवास की हवा ब्राह्मण-जीवन की हवा है। बनवास में युधिष्टिर को छोडकर दूसरे चारों भाई तो बिलकुछ निस्तेज हो जानेवाले हैं, और उसमें भीम तो खास करके।' श्रीकृष्ण ने सात्यकि से इस प्रकार जो कहा था वह सव मुम्ते सच होता जान पड़ता है। महाराज शकुनिका हिसाव सच होजाय तो फिर क्या कहना है। देवी,अर्जुन! वस, फिर तो सब खत्म ही समको।" भीम ने एक ठण्डी साँस छी।

"भाईभीमसेन, तुम तो वड़े उतावले हो रहे हो। भाईसाहव जो कहते हैं उसे भी तो ज़रा समम्म लो!"अर्जुन ने चिट्कर वहा।

"भाईसाहव क्या कहते हैं ?" भीम ने गुस्से से पूछा।

"में तो यह कहता हूँ कि मन को समतौल रक्खो और जिस समय जो धर्म लगे उसके अनुसार काम करो।" युधिष्ठिर बोले।

"अच्छी वात है। यह मन का समतौलपन भी कर लिया। लेकिन, वतलाइए, अब बनवास के अन्त में हमारा क्या धर्म है ?" भीम ने पूछा।

"कहिए, महाराज ! आप ही कहिए।" अर्जुन वोला।

"बनवास के अन्त में धर्म तो छड़ने का ही है। इसमें और अब पूछना क्या बाक़ी रह गया है ?'' द्रोपदी बोछी।

"वनवास के अन्त में हमें दुर्योधन से अपने राज्य की माँग करनी चाहिए।" युधिष्ठर वोले।

"माँग किस वात की १" पाञ्चाली वोल उठी ।

"अपने हक्तों की।" युधिष्ठिर वोले।

"दुर्योधन हमारी माँग मंजूर करेगा १ दुनिया में किसीने शत्रु की माँग स्त्रीकार की है १" भीम ने पूछा

"मंज़ूर क्यों नहीं करेगा ? हमारी माँग ठीक हो, प्रतिष्ठित पुरुष की मार्फ़त उसे पेश किया जाय, और भीष्म, द्रोण जैसे कुरु-वृद्ध दुर्योधन की सभा में मौजूद हों, तो हमारी माँग क्यों न मंज़ूर होगी, यह वात मेरे गले नहीं उतरती।" युधिष्ठिर ने कहा।

"महाराज, मुभे माफ़ कीजिए। पर दुनिया में किसीने किसी

निर्वीर्य माँग को मंजूर किया हो, ऐसा युना नहीं गया। हमारी माँग के पीछे अगर हमारी तलवारों का वल होगा तो बैलोक्यपित को भी उसे मंजूर करना पड़ेगा। नहीं तो ऐसी कितनी ही माँगों को दुनिया के सम्राट् घोलकर पी गये हैं, यह क्या आप नहीं जानते १" द्रोपदी भी जोश में आगई।

महाराज ! अव अगर माँग ही करनी हो,तो भीम और अर्जुन अपनी गदा और अपने गाण्डीब से ऐसा करगे।" भीम डवल पड़ा।

भीमसेन ! ज़रा शान्ति से वोलो ।" अर्जुन ने कहा ।

"शान्ति से कैसे वोलूँ ? हृद्य जव अन्दर से जल रहा हो तब फिर वाहर की शान्ति कहांसे लाऊँ ? तुम सब लोगों ने इस बनवास में शान्ति सीख ली होगी, लेकिन मैंने इस बनवास में सब जगह सांप ओर नेवलों की लड़ाई ही देखी है। इसलिए मैं तो शान्ति सीख ही नहीं सका।" भीम बोला।

"भीमसेन का कहना विलक्ष ठीक है।" पाश्वाली ने कहा।
"देवी पाश्वाली! भीम जो कुछ कहता है उसका अर्थ मैं
समस्तता हूँ। लेकिन जिस धर्मयुद्धि से आजतक हम लोग चलते
आये हैं उसीके अनुसार आगे भी चलेंगे तो विजय अन्त में हमी
लोगों की है।" युधिष्टिर बोले।

् "महाराज । मुक्ते माफ्त कीजिए । अव मुक्ते आपकी धर्मवुद्धि में विश्वास नहीं रहा।" भीम ने कहा।

"अगर यह बांत है, तो हम श्रीकृष्ण की सलाह छेंगे।" युधिप्टिर ने कहा। "यह ठीक है। हेकिन अब तो श्रीकृष्ण ना कहें तो भी में तो युद्ध ही पसन्द कहेंगी।" पाञ्चाली बोली।

"भाईसाहव ! धर्मराज ! युधिप्टिर !" भीम से न रहा गया ।
"आप धर्म-कर्म की वार्त तो कर रहे हैं, लेकिन इस पाश्चाली की
चोटी की तरफ़ भी देखा है ! यह चोटी क्या कह रही हैं, यह
आपको सुनाई देता है ? आपको माल्स्म है कि यह चोटी दुःशासन
और दुर्योधन के खून के लिए तरस रही है ? इस अर्जुन का
अंगूठा आपने देखा है ? यह हाथ गाण्डीव का टङ्कार करने के
लिए ही पैदा हुआ है, यह आपको माल्स्म है ? उस वृक्ष के ऊपर
वैठे हुए नक्जल और सहदेव वांस की वांसुरी वजा रहे हैं, वह
आपको सुनाई देती है ? वेचारे वांसुरी न वजावं तो क्या करें ?
रण-संत्राम में भयंकर शंखनाद करने का अवसर तो आपने छीन
लिया, तब और करें भी क्या ? महाराज ! अभी भी आपकी आंखें
खुलती हैं या नहीं ?" भीम ने युधिप्टिर के हृदय में चोट की ।

"महाराज ! भीमसेन ठीक ही कहते हैं। वनवास के अन्त में तो कौरवों के साथ युद्ध, युद्ध और युद्ध ही हो सकता।" द्रौपदी उत्साह से मानों चळळ रही हो, इस तरह वोळी।

"देनी ! युद्ध के परिणामों का भी कुछ खयाल किया है ?" युधिष्टिर वोले।

"परिणाम का खयाल तो परिणाम के आने के बाद देखा जायगा। आज तो सिर्फ़ एक ही खयाल सामने है। मेरे पतियों को वनवास में धकेलनेवाले और भरी सभा में मेरी वेइज्ज़ती करने- वाले को युद्ध के सिवाय दूसरा जवाव ही नहीं हो सकता। परिणामों के ख़बाल का काम विनयों को सोंपिए। हम तो अपने क्षात्रधर्म को ही सम्हालें।" पाश्वाली बोली।

"क्षात्रधर्म के थोथे जोश में क्या व्यर्थ ही वरवाद होजायें १" युधिप्टिर ने पृद्धा।

"विनयों की तरह आगे-पीछे का जोड़-तोड़ लगाकर जीना क्षत्रियों के लिए मीत है और शात्रधमं का पालन करते हुए मरना भी पड़े तो उसमें भी जीवन है।" पाश्चाली वोली।

चर्चा में बहुत गर्मी आ गई थी, इसलिए अर्जुन ने बीच में पड़फर फहा—"भाईसाहब! भीमसेन और देवी पाध्वाली जो कहते हैं वह भी विचार करनेयोग्य तो है ही। और आप जो फहते हैं उसके अनुसार हमें धर्मधुद्धि से विचार करके भी चलना है; लेकिन वह धर्मधुद्धि अगर हमें कायरता की ओर ले जायगी तो हम लोगों की मौत ही होगी। भीमसेन! देवी! ये प्रश्न बहुत विचारने योग्य हैं, इसलिए इनका निर्णय इस समय हम नहीं कर सकेंगे। और किसी समय स्वस्थ मन से हम लोग यह विचार फरेंगे। अभी अज्ञातवास का पूरा एक वर्ष वाक्वी है, इसलिए अभी इसकी कोई जल्दी भी नहीं है।"

"जल्दी तो है ही। क्योंकि एक वार अन्तिम निश्चय हो-जाय तो अज्ञातवास के वीच और उसके वाद फिर दूसरे किसी रास्ते के विचार का सवाछ ही न रहे और हम अपनी सारी शक्ति को एक ही रास्ते पर केन्द्रित करें।" द्रीपदी ने कहा। "यह भी ठीक है। अब थोड़े ही दिनों में श्रीकृण्ण हमारे पास आनेवाले हैं। महाराज द्रुपद और घृष्ट्युम्न भी आवेंगे। सबकें साथ वातचीत और सलाह-मशिवरा करके हम लोग इसका निर्णय करेंगे।" अर्जुन ने विवाद को समाप्त किया।

"अच्छा; तो यही ठीक है।" पाश्चाली वोली, "भीमसेन! शाम होने में अब थोड़ी ही देर है, इसलिए चलो हम लोग जरा उन पहाड़ों की तरफ़ एक चक्कर लगा आयें।"

पाश्वाली और भीमसेन पास वाले पहाड़ों की तरफ़ चल दिये। नकुल और सहदेव जिधर वंसी वजा रहे थे डघर महाराज युधिप्टिर गये और अर्जुन धनुप-वाण लेकर पास के वन में गया।

#### : ξ:

## सरेन्ध्री का गन्धर्व

सुद्रेण्णा विराट राजा की रानी थी। कीचक उसका भाई था। कीचक विराट राजा की सेना का सेनापित था और पुलिस-विभाग का प्रधान भी बही था। कीचक के सौ भाई भी विराट राज में ही थे।

एक बार सुद्रेण्या और कीचक महल में बैठे हुए बातचीत कर रहे थे।

"भाई कीचक !" रानी वोली, "उस कुलटा से कितनी बार कहा, लेकिन मानती ही नहीं। में कहती हूँ कि भाग्या को खाना दे आ; भण्या के लिए ये जो नई तरह के तेल-इत्र लिये हैं, वे उन्हें दे आ।' लेकिन वह तो खिसकती ही नहीं।"

"ख़ैर ! देखा जायगा।" कीचक वोला।

"पर तू उसके छक्षण तो देख। उस फुळटा का होसला तो राजा के पळग पर बैठने का है! लेकिन सुदेण्णा को वह नहीं पह-चानती। मैंने तो जिस दिन वह आई उसी दिन उसका रूप देख-कर कह दिया था, कि 'तू बहुत सुन्दर है वाबा, तेरे लिए मेरे यहां गुंजाइश नहीं है'; पर उसने कहा कि 'रानीजी, मेरे लिए चिन्ता न करें। पांच गन्धवं मेरी रहा करते हैं, इसलिए राजा भी सुक्तपर नज़र नहीं डाल सकते।' लेकिन अब तो राजा के आते ही वह न जाने कहाँ से दौड़ आती है, और वृहन्नहा के साथ तो न जाने क्या घुसपुस-घुसपुस करती रहती है।" रानी ने कहा।

"वहन, तू फ़िक्र न कर।" कीचक वोला।

"फ़िक्र कवतक : नहीं कहँगी ? दूसरी पिद्मिनी जैसी स्त्रियाँ तेरा नाम सुनते ही वश हो जाती हैं, और यह कुल्टा इतनी-इतनी मिन्नतें करने पर भी नहीं मानती। इसे अपने रूप का जो घमण्ड है उसे तो नष्ट करना ही चाहिए।" रानी ने अपने दाँत पीसे।

"इसीलिए तो कल भरी सभा में मैंने उसे चोटी पकड़कर पसीटा था।" कीचक बोला।

"हाँ, सुभे माळूम हो गया था। लेकिन फिर उसके गंधर्व पति आये या नहीं १" रानी ने पूछा।

"कौन आता है उसका वाप !" कीचक ने कहा ।

"भय्या ! तूने उसको शेखी किरिकरी करदी, यह ठीक ही किया। वहाँ राजा भी थे या नहीं १"

"उनके सामने ही मैंने उसे घर पटका।" कीचक ने वताया।
"राजा ने इसपर क्या कहा १" रानी ने पूछा।

"राजा क्या कहते ? अव राजा के कहने जैसा रहा भी क्या है! राजा का काम तो सिर्फ गद्दी पर बैठे रहना है, राज्य चलाने का सारा भार मेरे इन वल्छिप्ट कन्धों पर ही है।" कीचक ने छाती तानते हुए कहा।

"शावास भव्या ! अव इस कुळटा से तू एक वार हमेशा के लिए निपट ले तो सुमें शान्ति मिले।" रानी वोली।

<sup>ब</sup>बह्न, एक बात कहता हूँ । लेकिन वह बहुत ही गुप्त है । किसीसे कहना मत ।" कीचक बोला ।

"भय्या ! में और किसीसे कहूँगी ! मेरा विश्वास नहीं है ?" रानी ने कहा ।

"विश्वास तो बहुत है। ठेकिन वात कुछ ऐसी ही है, इसिए ज्यादा आप्रह करके गुप्त रखने के छिए कहता हूँ।" कीचक ने सममाया।

"में किसीसे कहनेवाली नहीं हूँ, भय्या !" रानी वोली।

"तो सुन ! कल मेंने सेंरेन्श्री को भरी सभा में घसीटा था, उसके बाद आज सुबह वह मेरे पास आई थी।" कीचक बोला।

"ऐसा ! तो मेरे विनां कहे ही वह ख़ुद अपनेआप तेरे पास आई ?" रानी वोळी ।

"अव भी न आवेगी ?"

þ

"कैसे आई थी १" रानी ने पूछा।

"आकर मुक्ते कहने छगी—'देखो, मैं तुम्हारे पास आने को राज़ी हूँ, छेकिन मेरे गंधर्व पित यह जानने न पार्वे, इसीलिए आज रात को हम नई संगीतशाला में मिलेंगे। यह वात तुम किसी-से भी मत कहना। नहीं गंधर्व पित जान जावेंगे तो बड़ा अनर्थ हो जायगा।"

"तो अव यह कुल्टा ठिकाने पर आई ! पहले तो रोज 'मेरे . गंधर्व पति !', 'मेरे गंधर्व पति !' कहकर सुमे हराती रहती थी । गंबर्व होने क्या हैं ? पत्थर ! गंबर्व हो तो उसकी ऐसी दशा होती ?" रानी उछड-उछडकर वार्त करने छगी ।

"वहन, यह तो में पहले से ही जानता था। हम पुरूप छोग वियों को उनके पैरों पर से ही परख लेते हैं। लेकिन यह सैरेन्श्री तो तुम कहती हो वैसी नहीं लगती। उसकी आंखों में कुल्टा वियों जैसी चपल्ता नहीं है। इसलिए अगर मान जाय हो में तो उसे अपने अन्तःपुर में रहने की सोचता है।" कीचक ने अपने मन की बात कही।

"भव्या ! कितने ही खतम इसने किये होंगे और कितने ही करेगी यह । आज नो नेरा अपना स्त्रायं है न, इसलिए तुने यह अच्छी दिखाई दे रही है। मेरी और से तो न् इसे लेजाय तो मेरे सिर की वला टले। फिर सुने बिराट राजा के लिए कोई डर न रहे।" रानी ने कहा।

"तो साज रात को संगीतशासा में उसे भेजना। साथ में दूसरा कोई न हो।" कीचक उठता-उठता बोला।

"अच्छी तरह बनाव-शृंगार कराके सेजूंगी।" रानी ने कहा।" "नहीं, नहीं; रोजनरों के ही देश में । नहीं तो व्यर्थ ही ओर किसीको संका होजायगी।" कीचक ने आप्रहपूर्वक जवाया।

"हाँ, यह भी ठीक है। तो भज्या, इस कुछ्या को एक बार . किसी तरह अपने बश में करले। फिर ता बस वेड़ा पार है। अच्छा भज्या, चल दिया १ ईश्वर तेरा भला करे।" रानी कीचक को विदा करने के लिए खड़ी हुई। कीचक अपने महल की ओर चल दिया।

अँधेरी रात थी। संगीतशाला और उसके आसपास के दीये हुमा दिये गये थे। शाला के बाहर के रास्तों पर पहरा देनेवाले पुलिसवाले बीच-बीच में गरत लगाकर अपनी नौकरी बजा रहे थे। संगीतशाला के पलङ्का पर लेटा हुआ भीमसेन विराट् राजा के साले की राह देख रहा था।

रात के नौ-दस बजे का समय होगा। ऐसे समय में विराट राजा के साले, सेनापित और पुलिस के प्रधान कीचक ने संगीत-शाला में प्रवेश किया। आज उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि आज उसकी वासना-तृष्ति का अवसर आया था। सेरेन्त्री से मिलने के लिए आज उसने अपनेको खूब सजाया था। उसके कपड़ों में से सुगन्ध की लपटें उठ रही थीं। उसका मुँह सुवासित हो रहा था, आँखों में गहरा अंजन लगा हुआ था, और शराव ने मानों उसके शरीर में नवचेतन भर दिया था। सिवाय सेरेन्त्री के और कुछ उसे दिखाई हो नहीं देता था।

कीचक संगीतशाला में दाखिल हुआ। दरवाजा खोला और वन्द किया। दीया तो वहाँ था ही नहीं, इसलिए काम के वशीभूत होकर अँधेरे में टटोलते-टटोलते वह पलङ्ग की ओर गया।

पलङ्ग के पास आकर भीम के शरीर पर हाथ फेरते हुए उसने कहा—"प्यारी संरेन्न्नी! आज मेरा जीवन धन्य हुआ। मेरा घर, मेरे दास-दासी, मेरा धन,यह संब आज मैं तुसे अर्पण करता हूँ।" पलङ्ग पर सोया हुआ भीमसेन स्त्रियों की-सी आवाज में बोला—"राजकुमार कीचक ! ईश्वर का उपकार मानो कि आज हम लोग मिले । तुम्हारा रूप देखकर किसे मोह न होगा ?"

"प्यारी सैरेन्थ्री ! बैठो तो सही ! यह कीचक कामशास्त्र में कितना निपुण है, यह आज तुम्हें माल्म होगा ।" कहकर कीचक ने भीम के ऊपर का कपड़ा उठाया कि इतने में भीम छठाँग मार-कर पलङ्क पर से नीचे कूद पड़ा और कीचक का गला पकड़ लिया।

"दुष्ट कीचक ! तू मुभे कामशास्त्र सिखावे, उसके पहले तो तुभे मृत्युशास्त्र पढ़ना पड़ेगा।" भीम गरजकर बोला।

"सैरेन्थ्री, सैरेन्थ्री ! तू कौन है ?" कीचक घवरा गया।

"और दूसरा कौन होगा १ सैरेन्ब्री तो है सुदेष्णा के महल में।" यह कहकर भीम ने कीचक को जमीन पर धर पटका।

कीचक भी मज़बूत था। उस कमरे में दोनों बीरों का युद्ध होने लगा और कीचक ने भी भीम को अच्ली तरह थका दिया। पर कहाँ भीम और कहाँ कीचक १ भीम ने कीचक के सारे शरीर को उठाकर ज़मीन पर दे मारा और उसकी छाती पर घुटने टेक-कर उसका गला पकड़ते हुए कहा—"पापी कीचक। पहचाना मुमे १"

"नहीं।" बड़ी मुश्किल से कीचक ने कहा।

"में सैरेन्ब्री का गन्धर्व। अब त् ईश्वर को या जिस किसी-को चाहे याद करले। मैं अभी ही तुभे यमराज के पास मेजता हूँ।" भीम वोला। "गन्धर्वराज ! मुक्ते मारना हो तो जल्दी ही मार डालो । मुक्ते बड़ी तकलीफ़ हो रही है।" कीचक ने कहा।

"तो छे में तेरा गला जरा ढीला कर देता हूँ। तुमे कुछ कहना हो तो कहले।" भीम बोला।

"मेरा गला ढीला कर देने से मेरा दुःख दूर हो जायगा, ऐसी वात नहीं है। यह मेरी आंखों के सामने कितनी ही स्त्रियाँ अपने सिर के वालों को खोलकर और वड़ी-बड़ी आंखें दिखाकर मुभे डरा रही हैं। गन्धवंराज ! विराट की इन स्त्रियों पर अत्याचार करते समय मुभे माल्म नहीं था कि अन्त समय मुभे वे इस तरह डरावेंगी। गन्धवंराज ! में अपनी आंखों को वन्द करता हूँ तो वे भी अपनेआप खुल जाती हैं और मेरे सारे शरीर में पसीना आरहा है। विराट की मां और वेटियो ! तुम शान्त हो जाओ। इस गन्धवं ने तुम्हारा वदला ले लिया है।" कीचक पागल-सा होकर बड़वड़ाने लगा।

"कीचक ! यहाँ तो कोई नहीं है।"

"है, है। वह देखो वहाँ खड़ी है। वही तो है। उसका मैंने आधी रात को, जब वह अपने वालक को दूध पिला रही थी, उसके घर से अपहरण करवाया था। हाँ, वही है। वहन ! तू अपनी आंखें वन्द करले। मुक्ते डरा मत।"

"कीचक ! अव जल्दी कर, रात बीत रही है।" भीम बोळा, "गन्धर्वराज ! अव मुक्ते जल्दी ही मार डालो, ताकि मैं इस पीड़ा से छूट जाऊं। मुफते अब यह सब देखा नहीं जाता।" कीचक ने गिड़गिड़ाते हुए कहा ।

"लेकिन तुमे कुछ कहना या न ?" भीम वोला।

"हां, कहना तो बहुत झुछ है। मेरे जैसे राजाओं के सार्छ अगर झुछ कहने छों तो पुराण भर जायें। छेकिन तुम इतना सब कहां सुनने बेठोगे ?" कीचक वीछा।

"तो भी इधर-उधर की बातें करता है, उसके बजाब तो जो कहना चहता हो वहीं कह डाल न !" भीम ने कहा।

"में इवर-उवर की कोई वात नहीं करता, हैकिन न जाने क्यों अपनेआप मुँह से निकड़ी जा रही हैं। विराट की माँ- , वेटियाँ गईं ?"

"कौन ? यहाँ तो कोई नहीं है।"

"तो गंधर्तराज, छुनो ! तुम अपने देश से आर्थर्त्त के इन राजाओं को कहलाना कि कोई भी राजा अपने राज्य में अपने साल को राज्य का अधिकारी न बनावे । राज्य की रानियों से कहलाना कि अगर वे अपने भाई का मला चाहती हों तो अपने भाई को अपने राज्य में न रक्खें । गंधर्वराज ! सच चात कहूँ ? में आज जो मर रहा हूँ, वह अपनी वहन के पापों के कारण ! सुदेण्णा ने अगर सुभे इतना न चढ़ाया होता तो में निश्चिन्हाई से विराट में अपना गुज़र करता और छुड़ापे में मरता । लेकिन मेरी वहन ने सुभे छ्लंट रास्ते चलावा और में उस और चल पड़ा । गंधर्वराज ! विराट राजा को मेरा यह अंतिम प्रणाम ! उस वैचारे को हम भाई-वहनों ने नार्मद वना डाला है। भगवान उनका भला करें। सुदेण्णा! पापी वहन! तुमें क्या कहूँ ? राजमहलों की सफेद दीवारों के पीछे फितने काले काम होते रहते हैं, उनका लोगों को पता भी नहीं चलता। अच्छा विराट के सारे नगर को, विराट की सेना को, विराट के पुलिस वालों को और सैरेन्ग्री को भी मेरा अन्तिम नमस्कार! सैरेन्ग्री! क्षमा करना मुसे। अगले जन्म में माल्म होता है मैं शूकरयोनि में जन्म लूँगा। लेकिन अगर किसी पुण्य से मानव योनि में जन्म लूँ, तो भगवान, मुसे सैरेन्न्नी के पेट से पैदा करना—यही तुमसे प्रार्थना है।" कीचक ने वोलना वन्द किया।

"तेरे जैसे पुत्र को पैदा करे तव तो सैरेन्त्री के नसीव का क्या कहना !" भीमसेन से न रहा गया।

कीचक के चुप होते ही भीमसेन ने उसके सिर में इतने जोर से घूँसा मारा कि उसका सिर घड़ में घुस गया। इसी तरह उसके हाय और पैरों को भी घड़ के अंदर घुसा दिया और कीचक के सारे शरीर को मांस की एक गेंद जैसा बनाकर और उसे वहीं छड़काकर भीमसेन वहाँसे पाकशाला चला आया।

वाद में जब कीचक की मृत्यु की ख़बर मिली और कीचक के भाई उसमें सैरेन्ग्री का ही दोप वताकर सैरेन्ग्री को कीचक के साथ ही एक चिता में जला देने को तैयार हुए तव भीमसेन गंधवीं का विचित्र वेश पहनकर स्मशान में आया और सेरेन्ग्री को वहाँसे छुड़ाकर रानी के महल में पहुँचा दिया।

### रुधिर-पान

कोरव-पाण्डवों का युद्ध शुरू हुए आज सत्रह दिन हो गये। हुवोंधन की सेना के स्तम्म-रूप भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य तो कभी के रणभूमि में सोगये थे। सिन्धुराज जयद्रथ कोरवों की एकमात्र वहन दुःशल को रोती हुई छोड़कर मृत्यु के मुख में चले गये थे। पाण्डवों की तरफ़ के भी कितने ही महार्यी स्वगं सिधार गये थे। वीर अभिमन्यु हः महार्यियों से टक्कर छेते-छेते वीरशय्या में सो चुंका था। भीमसेन का राझस पुत्र घटोत्कच कोरब-सेना में हाहाकार मचाकर अन्त में कर्ण के हाथों सृत्यु को प्राप्त हुआ था। अठारह अक्षीहिणी सेना का बड़ा हिस्सा तो सृत्यु के सुख में कभी का पड़ चुका था।

फिर भी · · · · · · ·

फिर भी इस काल-युद्ध में जास-जास लोग रणभूमि में घूम रहे थे। इतस्त्रेत्र के मैदान में सत्रह-सत्रह बार सूर्य चड़य हुए और सत्रह लम्बी-लम्बी रातें बीत गईं। सत्रह दिनों से भीम और दुःशासन तथा भीम और दुर्चीयन एक-दूसरे को खोजते फिरते थे, मौका मिल्ने पर एक-दूसरे के साथ लड़ते थे, एक-दूसरे को पटाड़ते थे, एक-दूसरे को घायल करते थे, एक-दूसरे के रथ को तोड़ते थे, एक-दूसरे के सार्यथ्यों को घायल करते थे, फिर भी अभीतक वे जिन्हा थे। कर्ण कौरव सेना का सेनापित हुआ। उसके रथ के सारथी मद्रदेश के राजा शल्य थे। पाण्डुपुत्र अर्जुन को मारकर दुर्योधन की विजय कराना कर्ण का मनोरथ था।

लेकिन सत्रहवें दिन का सवेरा कुछ और ही तरह का हुआ।
युद्ध ग्रुरू होने पर कर्ण अर्जुन को खोजता हुआ एक ओर निकल
गया। दूसरी ओर भीमसेन और दुःशासन की भेंट हो गई।

युद्ध में भीम और दुःशासन की यह कोई पहली ही भेंट नहीं थी। आज से पहले सोलह दिनों में वे कई बार एक दूसरों से भिड़ चुके थे। कई बार दांत किटकिटाकर उन्होंने एक-दूसरे को घूरकर देखा था। और कई बार ऐसा भयंकर युद्ध भी किया था मानों एक-दूसरे के प्राण अभी लेलेंगे।

छेकिन आज का दिन तो फिर आज का ही दिन ठहरा। दोनों पक्षों की सेनायें छगभग क्षीण हो गई थीं, दोनों पक्षों के अंगुछि पर गिने जाने जितने ही धुरन्दर वीर जिन्दा बाक़ी रह गये थे। ऐसे समय भीम और दुःशासन एक-दूसरे के आगे आये और अपने वैर का अंतिम बदछा छेछेने के इरादे से आपस में भिड़ पड़े।

"दुष्ट दुःशासन ! खड़ा रह । आज त् मेरे भाषट्टे में से छूट नहीं सकता।" भीमने गरजकर कहा ।

'अवे रहने दे, अघोरी कहीं के ! अपनी बकवास अपने ही पास रख ! अरे, जो मनों नाज खा जाता है, ऐसे आदमी से कभी कोई बड़ा पराक्रम होते भी सुना है ?" दुःशासन भीम की खिल्ली बड़ाता हुआ बोला। घायल सिंह जिस तरह से कुद्व होता है उसी तरह कोधित होकर भीमसेन बोला, "अरे, ओ अन्धे के वन्ने दुःशासन! आज-तक भीमसेन ने जितने पराक्रम किये हैं, इसका तुभे कैसे पता चल सकता है ? पिछले सोलह दिनों में भीम के हाथों हाथियों की कितनी सेना का नाश हुआ, इसका हिसान लगाया है ? इसी अघोरी भीमसेन ने खुद तेरे ही कितने भाइयों को मार डाला है, इसका हिसान लगाया है ? इस नकनास करनेवाले भीमसेन ने तेरे कितने रथों को तोड़ डाला है, इसका हिसान करने के लिए तो तुभे अभी गुरु द्रोणाचार्य के पास ही भेजे देता हूँ। चल, अन तैयार हो जा। भीम के पराक्रम के नारे में अन तुभे सुनना नहीं पड़ेगा, नल्क स्वयं ही अनुभन होजायगा।" भीम ने ललकारा।

भीम और दुःशासन का युद्ध युक्त हुआ। गंगो नदी के किनारे किसी जंगल में मानों साठ-साठ वर्ष के दो मदोन्मत्त हाथी लड़ते हों, इस प्रकार वे लड़ने लगे। दोनों वीर थे, दोनों में हज़ार-हज़ार हाथियों का वल था, दोनों युद्ध-प्रवीण थे, और दोनों एक-दूसरे के प्रति गहरे हेप से भरे हुए थे।

दुःशासन के दोनों तरफ़ कुरु-योद्धा उसकी रक्षा को खड़े थे। अश्वत्थामा, दुर्योधन, कृपाचार्य आदि सब वहाँ आगये थे। बाद में कर्ण भी कुछ दूरी पर आगया।

दोनों एक-दूसरे को थका रहे थे, इतने में भीम ने अपनी गदा जोर से दुःशासन पर फेंकी। गदा के इस तीव्र प्रहार से दुःशासन का रथ चूर-चूर हो गया; उसकी ध्वजा टूट गई और सारथी भी मर गया। गदा के प्रहार से वह खुद भी वेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। यह देखकर सिंह जैसे अपने शिकार के पास पहुँच जाता है उसी प्रकार भीम भी उसके पास पहुँचा और उसकी छाती पर पैर रखकर खड़ा हो गया।

"ओ छुरु योद्धाओ ! यह भीमसेन तुम्हारे दुःशासन को मार रहा है, अब जिस किसीकी हिम्मत हो वह यहां आकर इसकी रक्षा करे।" भीम ने गर्जना की, "स्तपुत्र कर्ण! अपने इस दुर्योधन के भाई को बचाओ न! तुम कौरवों को विजय दिलाने की बड़ी-वड़ी वातें तो करते हो, पर आज भीम के चंगुल में से अपने इस दुःशासन को तो छुड़ाओ। दुर्योधन, दुर्योधन! अब कहां जाकर छिप गया ? द्रौपदी को जुलाने के लिए तूने इस दुःशासन को भेजा था, तो अब आकर तू और राक्तिन इसको बचाते क्यों नहीं ? मामा राक्तिन! क्यों तुम्हारे हिसाब में कुछ फर्क़ पड़ गया क्या ?"

भीमसेन इस प्रकार अण्ट-शण्ट चिल्ला रहा था, इतने में दुःशासन को कुछ होश आया और उसने भीम की तरफ देखा। भीम उसे होश में आता देखकर और भमक उठा: "पापी दुःशासन! तूने जिस हाथ से सती द्रौपदी की चोटी पकड़ी थी और जिस हाथ से तूने उसका चीर खींचा था, वह हाथ तो बता।"

भीम के मुँह से ये शब्द सुनते ही वीर की तरह हिम्मत करके दुःशासन ने अपना दाहिना हाथ ऊँचा किया और कहा, "ले पांचाली की चोटी पकड़नेवाला, उसके चीर को खींचनेवाला, धृतराष्ट्र की पुत्र वयू का पाणिप्रहण करनेवाला और हज़ारों सुवर्ण मुहाओं का दान देनेवाला यह रहा मेरा हाथ !"

दुःशासन ने अपना दाहिना हाथ ऊँचा किया कि तुरन्त ही भीमसेन ने उसे पकड़ लिया और कहा, "दुःशासन! में तुमे अभी मारे डालता हूँ। तेरा अन्त समय अव नज़दीक ही है। अन्त समय तुमे किसीसे कुछ कहना हो तो कहले।"

"भीमसेन ! तू खुशो से मुक्ते मार डाल । तुक्ते दुःल देने में भैंने कुल उठा नहीं रक्ता था। ठेठ वचपन से ही तुक्ते देखकर मेरी आंखों में जहर उतर आता था। द्रौपदी के आने के वाद वह जहर और भी वढ़ा, और वह आज तक क्तायम है। भाज तेरे हाथों वीर की तरह मरते हुए मुक्ते वड़ा आनन्द है। लेकिन एक वात मेरे मन में उठ रही है।" दुःशासन वोला।

"अपने मन में जो हो वह कह डाछ।" भीम ने कहा।

"भीमसेन! में तो अब मौत के दरवाज़े बैठा हूँ, इसिल्ए दुनिया का ईर्षा-द्वेप मेरे मन से जारहा है और कोई नई ही सृष्टि मेरी नज़रों के सामने खड़ी हो रही है। तू अपनी दुश्मनी मूलकर मेरी वात सुनेगा ? क्या तू यह नहीं मानता कि मनुष्य चाहे जैसा पापी हो, पर अन्त समय जब उसके जीवन का किया- धरा उसकी आंखों के सामने आता है तब वह मूठ नहीं बोल सकता ?" दुःशासन बोला।

"दुःशासन ! तुमे जो-कुछ कहना हो वह खुशी से कह।" भीम ने कहा, "तू जो भी कुछ कहेगा, उसपर आज तो मुक्ते विश्वास है।" "भीमसेन! जरा मेरे इस हाथ को तो छोड़। अरे, कैसी बदबू इसमें आरही है! इस बदबू को मैं आजतक पहचान न सका था। भीमसेन! द्रीपदी से कहना कि तेरी चोटी पकड़नेवाले और तेरा चीर खींचनेवाले हाथ की आज कैसी दुर्गत हुई। भीमसेन! एक बात करोगे ?" दुःशासन बोला।

"तू मेरे इस हाथ को घड़ से जुदा करके इन दोनों सेनाओं को अच्छी तरह दिखाना। द्रौपदी के अपमान का यह मेरा प्रायश्चित्त है।" दुःशासन की आँखों में पानी भर आया।

"दुर्योधन से कुछ कहना है ?"

"माईसाहव से क्या कहूँ १ कर्ण से भी क्या कहूँ १ मैं तो आज जारहा हूँ। वे लोग भी मेरे पीछे आरहे हैं। भीम ! कोई यहाँ रहनेवाला नहीं है। तुम अगर यह मानते हो कि कौरवों के मरने के वाद पृथ्वी तुम्हें मिल जायगी, तो यह तुम्हारी भूल है। तुम्हें भी मैं अपने पीछे आता हुआ देख रहा हूँ। भीमसेन ! अब आंखों के आगे अँघेरा छारहा है।" तुःशासन का बोल बन्द होगया।

दुःशासन का बोल वन्द होते ही भीम ने उसका दाहिना हाथ धड़ में से खोंचकर अलग किया और उस हाथ को दोनों सेनाओं के योद्धाओं को दिखाया।

भीमतेन ने जब दुःशासन को हाथ ऊँचा किया तो आकाश मंं से एक दिन्यवाणी सुनाई दो :—

"दुनिया-भर की खियों के केशपाश खींचनेवाले लोगो !

दुःशासन का यह संदेशा सुनो ! तुम छोग जव-जव दुनिया की माताओं, पित्रयों तथा वहन-वेटियों को सताओ, उतका अपमान करो, उनकी चोटियों को खोंचो, उनके चीर खोंचो, उस समय यह भी याद रखना कि पृथ्वी के किसी हिस्से में एकाय भीमसेन भी तुम्हारे हाथों को घड़ से जुदा करने के छिए तैयार ही वैठा है। जवतक इस जगत् में पांचाछी के समान स्त्रिया हैं और जवतक दुनिया में दुःशासन-जैसे छोग हैं, तवतक संसार के किसी हिस्से में भीमसेन भी पैदा होता रहेगा और पांचाछियों का वदछा छेगा। जगत् का कोई भी दुःशासन इस वात को न भूछे।"

दुःशासन की आखिरी वार्तों को युनकर भीमसेन का हृद्य भी थोड़ी देर के लिए पिघल गया, और उसके हृद्य में से वैर-भाव भी मिट गया। लेकिन अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने और कौरवों की सेना में भय व आतंक पैदा करने के खयाल से वह दुःशासन के शव का गरम-गरम खून पीने लगा और वोला, "कुरुक्षेत्र के मैदान में एकत्र वीर क्षत्रियो! भीम ने भरी सभा में जो प्रतिज्ञा ली थी, आज दुःशासन का खून पीकर वह उसे पूरी कर रहा है। जो मिठास शहद, शकर, अंगूर, अमृत या माता छुन्ती के दूध में है उससे भी अधिक मिठास आज मुमें इस खून में माल्स होती है। प्यारी पांचाली! आज भीम कुतार्थ हुआ।"

भीम का यह भयंकर कृत्य सैनिक देख न सके। थोड़ी ही देर में फिर पहले जैसा ही युद्ध होने लगा।

## अभिमान दूर होता है

महाभारत का युद्ध ख़त्म हुआ और विजय के अन्त में महा-राज युधिष्टिर का हस्तिनापुर में राज्याभिषेक हुआ। ख़ृत से सने हुए इन कॉटों के राजमुकुट को कुछ वर्षों तक तो युधिष्टिर ने किसी तरह अपने सिर पर धारण किया। लेकिन बाद में तो उसके कॉटे पाण्डवों के अन्तर में ऐसी वेदना करने छगे कि अन्त में युधिष्टिर ने राजमुकुट अपने सिर पर से उतारकर अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित के सिर पर रक्खा और ख़ुद पाण्डवों तथा द्रोपदी के साथ हिमालय जाने का निर्णय किया।

महाराज परीक्षित ने छत्र-चँवर धारण किया और राज-मुकुट उनके तरुण सिर पर शोभा देने छगा। अभिमन्यु के पुत्र को राजगद्दी पर वैठा देखकर राजमाता उत्तरा के हर्ष का पार न रहा और सारे हस्तिनापुर में परीक्षित का जयजयकार होने छगा।

पर भीमसेन इस मंगळ-प्रसंग पर महळ के एक कमरे में किसी गहरे विचार में ळीन था।

"तुम यहाँ कैसे बैठे हो, भीमसेन ! सव छोग आनन्द मना रहे हैं, तव तुम यहाँ कैसे छिपे पड़े हो ?" द्रौपदी ने आकर भीम को खदेड़ा ।

भीम ने द्रौपदी की ओर देखा: "देवी ! तुम्हारे सिर पर से

आज साम्राज्ञी का भार दृर हुआ, इससे हृदय हरुका हुआ होगा न १"

"भीमसेन इस तरह क्या वोलते हो १ हमारा वंशज गद्दी पर वेठे और हम उन लोगों को सुखी छोड़कर अपने रास्ते लगें, इससे अच्छा और क्या होगा १ कल सुबह तो हम लोग हिमालय पर चलनेवाले हैं, यह तुम जानते ही हो।" द्रोपदी ने कहा।

"द्रोपदी ! तुम जाओ । मेरी तबीयत आज अच्छी नहीं है । इसीसे थोड़ा यहाँ एकान्त्र में वैठना चाहता हूँ ।" भीमसेन बोला ।

"क्या हुआ है १ किस विचार में पड़ गये १" द्रीपदी ने पूछा। "देवी, एक वात पूछना चाहता हूँ। पूछूँ १" भीम वोला। "प्यारे भीमसेन! आज तुम इस प्रकार क्यों वोल रहे हो १" द्रीपदी ने कहा।

"आज मुमे किसी तरह भी चैन नहीं पड़ता। हस्तिनापुर का यह राज्य, यह महल, यह वसीचा, यह वैभव, सब आज न जाने क्यों मुमे अच्छा नहीं लगता, और थोड़ी-थोड़ी देर में मेरा जी ऐसा मालूम होता है मानों किसी गहराई में उतरता हो। मेरा अपना शरीर ही मुमे भार-रूप मालूम होता है और सांप जैसे केंचुल उतारकर फिर स्वस्थ होजाता है उसी तरह इस शरीर को फेंक-कर कब शान्ति अनुभव करूँ यही मन में आता है।" भीम ने कहना शुरू किया।

"यह तो यों ही, तुम यहां बहुत देर से बेठे हो न, इसिंटए

इतने विचार आगये। चलो, सब तुम्हारी राह देख रहे होंगे।" द्रोपदी बोली।

"सव कौन ?"

"महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, सहदेव वगैरा।"

"देवी ! एक बात कहूँ १ मानोगी १" भीम ने कहा ।

"तुम्हारी बात न मानूँगी तो फिर किसकी मानूँगी १ कहो न !" द्रोपद्री बोळी।

"आजतक मैं यह मानता था कि मैं डर जैसी किसी चीज़ को जानता ही नहीं।" भीम कहने छगा।

"ज़रूर ! मेरे भीमसेन के पास डर टिके ही कहाँसे ? यह तो विलक्कल ठीक वात है।" द्रौपदी बोली।

"पर पाञ्चाळी ! आज मेरी आंखें खुळीं और माऌ्स पड़ा कि मैं तो बहुत डरपोक हूँ।" भीम तनकर बैठ गया।

"तुम और डरपोक ! इतने राक्ष्सों को मारनेवाला, रात्रुओं का संहार करनेवाला, दुःशासन का खून पीनेवाला, दुर्योधन का नाश करनेवाला भीमसेन डरपोक ! यह नया नुसला तुम कहांसे ले आये ? दिमाग फिर गया है क्या, पागल तो नहीं होगये ?" , द्रौपदी ने मज़ाक़ करते हुए कहा।

"देवी ! मेरा दिमाग बिळकुळ नहीं फिरा है । मैं पागळ भी नहीं हूँ । मैं ख़ुद ही ऐसा मानता था कि भीमसेन तो डर का भी बाप है । लेकिन देवी, आज मेरी मूळ मुक्ते माळ्म होगई है ।" भीमसेन ने कहा। "कैसे माऌम हुई १"

"आज महाराज युधिष्टिर ने अपने सिर का राजमुकुट जब परीक्षित के सिर पर रक्खा तब में वहां मौजूद था। जब महाराज मुकुट उतार रहे थे, मेरी आंखों के सामने मानों दुर्योधन आखड़ा हुआ। दुर्योधन—हां, दुर्योधन। उसका सिर खुटा हुआ था; उसकी जांघ में से खून वह रहा था; उसके सिर के दाहिनी ओर मेरी छात के निशान थे। वह आकर मुमे अपनी जांघ वताने छगा।" भीम बोल रहा था और उसकी सांस फुट रही थी।

"यह क्या कहते हो ? यों तो जब मैं साम्राझी हुई थी उस रात को खुद मुक्ते भी भानुमती सपने में दिखाई दी थी। लेकिन मैंने तो तुमसे इस बारे में कुछ नहीं कहा।" द्रीपदी बोली।

"देवी! यह वात नहीं हैं। दुर्योधन को इस प्रकार देखने के वाद मेरे मन में तरह-तरह की उथल-पुथल हो रही है। कभी में होण को देखता हूँ, तो कभी जरासंध सामने आता है, और थोड़ी देर में कौरवपुत्र मेरे सामने आते हैं। इन सबको देखकर में डरता नहीं। लेकिन इन सभीको मैंने मारा, यह विचार करते-करते दिल जरा गहरे में चला जाता है। तब अन्दर से कोई कहता है—'भीम, ओर गहरे में मत जा। यह गहराई बहुत भयंकर है।' अन्दर की यह आवाज सुनकर में उन विचारों से वचने की कोशिश करता हूँ, और फिर से अन्दर नजर डालते हुए डरता हूँ। इस डर के मारे सुमे ऐसी कँपकंपी आती है जैसी मैंने अपने जीवन में पहले कभी अनुभव नहीं की। मेरी आंखें चढ़ जाती हैं,

शरीर पसीने-पसीने होजाता है, मैं कांपने छगता हूँ। और ऐसा लगता है कि कोई मुभे मार डाले तो ठीक हो।" भीम ने कहा।

"तुम भी वड़े अजीव हो। इन फिज़ूल की बातों में अपना दिमारा क्यों खराव करते हो १" द्रौपदी बोली।

ं "देवी ! तुम्हारे जीवन में भी कभी ऐसे मानसिक तूफान आये हैं १" भीम ने पूछा ।

"आये तो हैं; लेकिन जब आते हैं तब दो घड़ी रो-धोकर मन हलका कर लेती हूँ, और फिर अपने काम में छग जाती हूँ।" द्रौपदी बोली।

"द्रीपदी! मेरे जीवन में तो यह पहला अनुभव है। और अन्तर में डुवकी मारकर जब देखता हूँ, तो जिनका मुक्ते सपने में भी कोई ख़याल नहीं था ऐसी बुरी-बुरी चीक़ें दीखती और मुक्ते चिकत कर देती हैं। द्रीपदी, मुक्ते तो यह सारी सृष्टि ही नई माल्स पड़ती है और इस सृष्टि के आगे हज़ार हाथियों के जितनी ताक़तवाला में विलक्षल दीन बन जाता हूँ।" भीम दीन बनता हुआ बोला।

"खैर, अभी तो यहाँसे चलो। फिर यहाँ आजाना।" द्रौपदी बोली।

"नहीं, पाञ्चाळी ! डरते-डरते भी मन में तो यही आता है कि मैं अपने अन्दर दृष्टि डाळता ही रहूँ । अंदर न जाने कितना मैंठ और कूड़ा-करकट जमा होगया होगा । ऐसा करने से वह बाहर आजायगा और भीमसेन को नई दुनिया का दर्शन करायगा।" भीम वोला।

"पर ऐसा करने से तो पागल हो जाओगे।" द्रीपदी वोली। "मुक्ते तो ऐसा लगता है कि ऐसा न करने दोगी तो मैं पागल होजाऊँगा।" भीम वोला।

"पर अभी तो महाराज के पास चलो।" द्रोपदी ने भीमसेन को हाथ पकड़कर उठाया।

"देवी ! चलो चलता हूँ; पर महाराज युधिष्ठिर के सामने भी अपने मन की यह ज्थल-पुथल कहे विना मेरे मन को चैन नहीं पड़ेगा।" भीमसेन वोला।

"कल से तो हम सब साथ ही हैं। हिमालय की तरफ़ चलते-चलते रास्ते में यही बातें करेंगे।" द्रौपदी बोली।

"अच्छा, देवी ! तो चलो, चलें।"

भीमसेन खड़ा हुआ और मण्डप में जहाँ सब भाई उसकी राह देख रहे थे, वहाँ जाकर बैठ गया।

x x x

दूसरे दिन पांचों पाण्डव और द्रौपदी हिमालय की ओर चल दिये। रास्ते में सहदेव गिरा, नकुल गिरा, पाञ्चाली गिरी और अर्जुन भी गिर पड़ा।

आगे युधिष्टिर, पीछे भीमसेन और सबके पीछे एक कुत्ता— बस, ये तीन जने चले जारहे थे। इतने में भीमसेन को चक्कर आया और वह बैठ गया। "महाराज, महाराज ! तुम्हारा भीमसेन भी अव यहीं रुका जाता है।" भीम ने पुकारा।

युधिष्ठिर ने पीछे घूमकर देखा: "भाई भीमसेन! तुम भी गिर पड़े १"

"भाईसाहव ! अपने मन की उथल-पुथल में आपको वता ही चुका हूँ। आज में उसीके वश होकर यहाँ पड़ा हूँ। जो अक्षल परीक्षित के अभिपेक के दिन आई वह उससे ले आता तो, महाराज, आपके वचनों को में ज्यादा समम सकता। लेकिन माई-साहव! मुम्मे माफ़ करें। मनुष्य के पास अन्तरात्मा जैसी कोई चीज भी है, यह में कहाँ जानता था ? अगर यह माल्म् होता तो द्रोण को मारने के लिए क्रूठ न वोल्ता, दुर्योधन की जांघ में गदा न चलाता, क्षमा के लिए कही हुई आपको वातों का उपहास न करता, और शत्रुओं की हत्या करके सुख विताने की इच्छा न रखता। लेकिन महाराज ! मैंने तो अपने वल के अभिमान में दूसरी किसी वात का विचार ही नहीं किया और शरीर वल को ही सब-कुल माना। आज भीमसेन का यह शरीर अब उसका नहीं रहा।" भीम अत्यन्त दीन होकर वोल रहा था।

"भाई भीमसेन ! व्यर्थ का शोक मत कर ! तुमें जो ठीक लगा वह तूने किया । आज इतनी देर में भी तुमें यह मान हुआ, यही अपना सद्भाग्य समम्म । भाई, तेरा कल्याण हो ! तुम सब माई और पाञ्चाली हमेशा के लिए यहाँ सो गये और मैं अकेला चला जारहा हूँ । मेरे भाग्य में आगे क्या लिखा है, यह ईश्वर ही जाने । भाई भीमसेन ! तुम्हें परमात्मा शान्ति दे ।"

युधिप्टिर आगे चले और भीमसेन का शरीर वहीं पड़ा रह गया।

कुन्ती का पुत्र, दुर्योधन और कौरवों का कहर शत्रु, पाण्डवों को अनेक विपत्तियों से हुड़ानेवाला, द्रौपदी का रसिक पति, राक्षसों का संहार करनेवाला, शरीरवल की साक्षात् मूर्ति और हज़ार हाथियों की ताक्षत रखनेवाला भीमसेन देवताओं के दर-वार में पहुँच गया।

# ग्रर्जुन

#### एक लक्ष्य

हुपद के दरवार में अपमानित होने के बाद घूमते-फिरते होण हस्तिनापुर आ पहुँचे। हस्तिनापुर के एक छुए के पास राजकुमार खेल रहे थे। उनकी गद उस कुए में गिर गई थी, और वे उसे निकाल नहीं पात थे। होण ने अपनी अखिवशा के प्रभाव से छुए में से गंद बाहर निकाल हो। कुमारों ने यह बात जाकर भीष्म पितामह और महाराजा धृतराष्ट्र से कही, जिसपर विचार कर उन्हेंनि होण को राजकुमारों को शक्कास्त-विशा सिखाने के लिए उनके गुरु के हुए में नियुक्त कर दिया।

उन दिनों गुरु-सेवा विद्यार्थी-जीवन का एक आवश्यक अंग सममा जाता था। विद्यार्थी गुरुकुल में रहते हुए गुरुकुल के छोटे-बढ़े सब काम खुद ही कर लेते, और इस प्रकार जीवन में स्वाश्रय को अमूल्य शिक्षा पाते थे। आश्रम में दाखिल होनेवाले नये विद्यार्थी आश्रम की गायों को जंगल में चराने ले जाते, आश्रम के घुशों को पानी देते और गुरु के यह के लिए समिधा माँग लाते। जीवन के ऐसे-ऐसे कामों को पार कर जाने के बाद ही उनका नियमित विद्याध्ययन शुरू होता था। गुरुकुल में ग्ररीव-अमीर सभी विद्यार्थियों के साथ एक-सा व्यवहार होता था। यहांतक कि वड़े-वड़े राजकुमार भी गुरुकुल के लिए लकड़ी काटने या गुरु के िष्ठ ऐसे-वैसं काम करने में कोई हीनता नहीं समम्प्रते थे। गुरु होण का अपना कोई आश्रम तो था नहीं, और राजकुमारों के सिवा दृसरों के लिए उनकी शाला के दरवाज़े वन्द थे; फिर भी कोरव-पाण्डवों को होण की सेवा की शिक्षा तो मिली ही थी।

राजकुमार रोज सुबह नहाने और पानी भरने के छिए ताछाव पर जाते। पानी भरने के छिए हरेक को एक-एक घड़ा मिछा हुआ था।

एक रोज़ भीम और अर्जुन तालाव की ओर जा रहे थे। अर्जुन ज़रा जल्दी-जल्दी पैर उठाकर आगे बढ़ने लगा। यह देख भीमसेन बोला—"भाई अर्जुन! पानी तो मुक्ते भी भरना है। तृ अकेला ही पानी भरने आया है और हम खाली बड़े लेकर वापस जावेंगे, ऐसा तो है नहीं।"

"भीमसेन ! तुम धीर-धीरे आना । मैं तो चलता हूं । मुर्फ जरा जल्दी है ।" अर्जुन ने कहा ।

"जल्ड़ी क्या है ? और फिर आज तो पड़ने की हुट्टी है। इसिटिए और मौज है।" भीम बीटा।

"ऐं .......हुरी है ? यह तो मुक्ते पता ही नहीं था।" अर्जुन खड़ा रह गया।

"तुमे कैसे माल्म हो १ त् वो रोज जल्दी-जल्दी नहा-धोकर पानी भरके चला जाता है। न किसीसे वोलना न खेलना, न डुविकयाँ ही लगाता है और न तैरता ही है। त् भला और तेरा अभ्यास मला। भला यह भी कोई वात है १ दुनिया में कुल घूमा- मस्ती भी तो चाहिए। आज देखना मैं क्या मज़ा करता हूँ। मैं दुःशासन का गला पकड़कर उसे पानी में डुवोऊँगा और फिर उसकी पीठपर ऐसा घोड़ा दोड़ाऊँगा कि हज़रत को नानी-दादी याद आजायगी।"

"भाई भीमसेन ! सच वता हूँ ? बहुत दिनों से मैं तुमसे वातः करने की सोच रहा था, छेकिन कोई मौका ही नहीं मिछता था।" अजून बोछा ।

"भला ऐसी क्या बात हैं ? कह तो सही।" भीम ने कहा।

"सुनो, हमारे गुरु द्रोण जब हमें पानी भरने के छिए भेजते हैं तब पीछे से अपने पुत्र अश्वत्थामा को चुपचाप विद्या सिखा देते हैं।" अर्जुन बोछा।

"लेकिन अरवस्थामा भी तो हमारे साथ पानी भरने आता है ?" भीम की समम्म में यह वात नहीं आई।

"आता तो साथ ही है, पर फ़ोरन ही वापस चला जाता है। गुरुजी ने हम सबको तो सकड़े गुँह वाले घड़े दिये हैं और अरवत्थामा को चौड़े गुँह वाला दिया है, जिससे उसका घड़ा जल्दी भर जाता है और वह हमसे पहले पहुँच जाता है।" अर्जुन: ने भीम को समस्त्रया।

"यह बात है । अरवत्थामा जल्दी जाता है, यह तो मैं भी देखता हूँ।" भीम ने कुछ सोचते हुए कहा।

"और वह सिर्फ़ इसीलिए।" अर्जुन ने कहा, "मैं अच्छी तरह जानता हूँ, इसीसे कह रहा हूँ।"

"तो भाई अर्जुन !" भीमसेन का क्रोय भभक उठा, " ऐसे पक्षपाती गुरु से हमें नहीं पढ़ना । चलो, पितामह से हम यह वात कहें। अरवत्थामा को हमसे चोरी-लिपे पढ़ाना तो चोरी हुई।"

"भीम भाई !" भीम के कन्धे पर हाथ रखकर अर्जुन ने कहा, "जरा धीरे वोळो, नहीं तो ये दुर्योधन वग्नैरा जो जा रहे हैं वे सुन लेंगे। जबसे सुभे अरबत्थामा सम्बन्धी यह बात माछ्म हुई है तभीसे में भी जल्दी-जल्दी पानी भरके पहुँच जाता हूँ, जिससे गुरुजी सुभे भी ज्यादा सिखाने लगे हैं।"

"हूँ ......। अब समसा । इसीसे गुरुजी जब-तब कहा करते हैं कि 'अर्जून सबसे ज्यादा होशियार है।' अब बात समम में आई। लेकिन हमारी तरफ़ से अश्वत्थामा विद्या में पारंगत हो और चाहे तू भी पारंगत होजा, अपने राम तो मौज से नहा-थोकर धूमामस्ती करके ही आवेंगे। सीखना होगा तो शान्ति से सीखेंगे। द्रोण अगर न सिखावेंगे तो दुनिया में गुरु का कहाँ अकाल पड़ा है ?" भीम बोला।

"भीमसेन! मेरे लिए तो द्रोण जैसा दृसरा गुरु नहीं है, इसलिए जैसे भी हो वैसे मैं तो उनसे सारी विद्या सीख लेने-वाल हूँ। अखिवचा में द्रोण जैसे गुरु आज सारी दुनिया में नहीं हैं। इसलिए मैं तो इधर-उधर के पचड़े में पड़े वगैर उनसे इस विद्या का रहस्य सीख लेना चाहता हूँ।" अर्जुन वोला।

"अर्जुन ! तेरा विचार तू कर । मुक्ते तो ऐसे पक्षपाती गुरु की विद्या कम मिले तो भी उसमें मेरा क्या नुक़सान है १ फिर सुमासे तो पितामह कहते थे कि कुछ दिन बाद तुमे और दुर्योघन को गदायुद्ध की खास तौर से शिक्षा दिळाने के लिए बलरामजी के पास मेजना है।" भीम ने बात का अन्त किया।

"भीमसेन ! एक और वात भी तुमे माळ्म है ?" अर्जुन ने पूछा ।

"कौन-सी ?"

"वही भीलकुमार वाली ?" अर्जुन वोला।

"नहीं तो।" भीम ने कहा।

"कल भीलों के राजा का लड़का एकलम्य गुरु द्रोण का शिष्य वनकर अस्त्रविद्या सीखने के लिए आया था। "अर्जुन ने कहा।

"फिर क्या हुआ ?"

"गुरु ने पितामह आदि की सलाह लेकर एकलव्य को शिष्य के रूप में स्त्रीकार करने से इन्कार कर दिया।" अर्जुन ने कहा।

"ठीक ही किया !" भीमसेन वोला, "भला ऐसे-वैसे भीलों को हमारे साथ कैसे रक्खा जा सकता है ? हम तो आख़िर हस्तिनापुर के राजकुमार न हैं !"

"भीमसेन, भीमसेन!" अर्जुन से न रहा गया, "तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। हम छोग राजकुमार हैं यह तो सच है; लेकिन उस मीलकुमार को अगर तुमने देखा होता, तो तुम्हारी आंखें निश्चल रह जाती। रंग तो उसका काला है, लेकिन शरीर उसका कैसा मनोमोहक है। उसके हाथ देखते तो कहते। वहे-बहे देवताओं के धनुष भी ऐसे हाथों में पड़ने के लिए तरसते

होंग। उसकी आंखों में इतनी तीक्ष्णता कि अन्धेर में भी निशान न चूकं। मुँह पर अडग निरचय की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। और चेहरे से ऐसा माल्स पड़ता है मानों उसका हृदय अख-निशा के लिए कितने ही युगों का भूखा है। मुक्ते तो उसको देखते ही ऐसा छगा मानों मेरी विद्या उसके सामने कुछ भी नहीं हैं, और थोड़ी देर के लिए तो में गुरु के पीछे छिप गया। बाद में मन कुछ स्वस्थ हुआ। भीम! उसकी गम्भीर चाल को में अभी भी नहीं भूल सकता।"

"अर्जुन!" भीम खिलखिलाकर हँसते हुए वोला, "ऐसे तो कितने ही जानवर हस्तिनापुर में रोज़ आते और चले जाते हैं। तृ तो पागल है जो ऐसों को याद रखता है। हम लोग जहां शिकार के लिए जाते हैं वहां ऐसे कितने ही भील में तुमें दिखा सकता हूँ। ले चल, अब देर हो रही है। वे लोग पानी में ग्रोते लगा रहे हैं, यह देखकर मेरा हदय भी उछल रहा है। तू देख, अभी-अभी इस दुःशासन का गला पकड़कर उसे पानी में खुवोता हूँ।"

इस तरह वातें करते-करते दोनों भाई तालाव के किनारे पहुँच गये।

#### x x x x

राजकुमारों की परीक्षा का समय नज़दीक आ रहा था। पितामह चाहते थे कि कुमारों ने द्रोणाचार्य से क्या सीखा है यह हस्तिनापुर की सारी प्रजा देखे, और इसके लिए एक आलीशान मण्डप वना- कर सारी जनता के सामने राजकुमारों की परीक्षा हैने का विचार चल रहा था।

इसी वीच द्रोणाचार्य ने अपने सन्तोष के हिए शिष्यों की परीक्षा करने का विचार किया। एक रोज जब सब कुमार अस-शाला में में)जूद थे, अचानक आचार्य ने ज़ाहिर किया कि "आज में तुम सबकी परीक्षा लेनेवाला हूं।"

सय राजकुमार तैयार होगये और अपने अस्त-शस्त्र लेकर मैंदान में आये। मैदान में दूर एक पेड़ पर सफेद रंग का एक नक्ष्मी पक्षी था और लाल रंग के दो रहों से उसकी आखें बनाई हुई थीं।

आचार्य ने राजकुमारों से कहा—"उस पेड़ पर जो पक्षी वैठा है, उसकी आँखें तुम्हें वीधना है।"

राजकुमार तैयार हुए; उनके हाथ तैयार हुए; उनकी आँखें नैयार हुई; उनके धनुप तैयार हुए; उनके तीर भी तैयार हुए।

अाचार्य बोर्ट--- "कुमार युधिष्टिर ! सबसे पहले तुम्हारा नम्बर है। देखो, यह में खड़ा हूँ; सामने सफेद आसमान है; वह पेड़ है, और उसपर सफेद पक्षी है। तुम इन सबको देख रहे हो ?"

युधिष्ठिर खड़े हुए; धनुष-वाण क्षथ में लिये और पक्षी की ओर देखकर बोले—"गुरु महाराज! में आपको भी देखता हूँ, सफेद आसमान को भी देख रहा हूँ, दूर के उस पेड़ को भी देख रहा हूँ और साथ ही उस नक्कली पक्षी को भी देख रहा हूँ।" युधिष्टिर के इस जवाब से खिन्न होकर होण ने कहा, "तुम बैठ जाओ।"

फिर दुर्योधन की वारी आई। "कुमार दुर्योधन ! देखो, यह में खड़ा हूँ; सामने सफेद आसमान है; वह सामने पेड़ है, और उसपर पक्षी है। तुम्हें ये सब दीखते हैं ?"

दुर्योधन ने हाथ में धनुप-त्राण स्ते हुए जनाव दिया, "गुरुहेव! मैं इन सब भाइयों को देख रहा हूँ, आपको भी देखता हूँ, सफ़ेद आसमान भी देख रहा हूँ, पेड़ को भी देख रहा हूँ और उसपर बैठे हुए पक्षी के सफ़ेद शरीर को भी देख रहा हूँ।"

द्रोण ने हाथ पटकते हुए कहा, "वैठ जाओ।"

फिर भीमसेन खड़ा हुआ और आचार्य के प्रश्न के जन्नाय में बोळा — "गुनजी! में आप सब लोगों को देख रहा हूँ, आकाश को भी देख रहा हूँ, आकाश में जो बढ़े-बढ़े बादल घूम रहे हैं उनको भी देखता हूँ, पेड़ को भी देखता हूँ, पेड़ के कीटर में बिलाब घूम रहा है उसको भी देख रहा हूँ और पेड़ पर कुछ सफद-सा जो रक्खा हुआ है उसको भी देख रहा हूँ।"

द्रोण निरुत्तर हुए और भीम को भी बैठा दिया। गुरु ने सबसे पूछा, लेकिन किसीके उत्तर से उनको सन्तोप नहीं हुआ। तब अन्त में अर्जुन की तरफ मुड़े—"बंटा अर्जुन ! अब तेरी बारी है। तुभीपर मेरी सब आशाओं का दारोमदार है। इन सबको तो मुभे ज़बरदस्ती पढ़ाना पड़ता है, जबिक तू विद्या का भूखा रोज मुभे खोजता हुआ आता है। उठ, तैयार हो। देख यह में

खड़ा हूँ; सामने सफेद आसमान है; दृर पर वह पेड़ है, और उसपर पक्षी बैठा हुआ है। तू इन सबको देखता है ?"

द्रोण अपना वाक्य समाप्त कर ही रहे थे कि अर्जुन बोल उठा—"गुरुदेव! न में आपको देखता हूँ न आकाश को, पेड़ भी मुक्ते नहीं दिखाई देता; मुक्ते तो सिर्फ वहाँ एक पक्षी दिखाई देता है। तीर चलाने की आझा दीजिए।"

"बेटा अर्जुन !" द्रोण बोले, "हममें से कोई दिखाई नहीं देता ? अकेले पक्षी को ही देखते हो ?"

"महाराज ! अब तो सारा पक्षी भी नहीं दिखाई देता।" अर्जुन ने जवाब दिया, और द्रोण कुछ बोलने ही बाले थे कि अर्जुन फिर बोल उठा—"महाराज ! अब तो पक्षी का सिर भी सुमे नहीं दीखता; सिर्फ दो लाल तारे वहां टिमटिमाते हुए दिखाई दे रहे हैं।"

"वेटा, उन्होंको वींघ !"

द्रोण के शब्द मुँह से वाहर निकले न निकले कि अर्जुन का नीर सन-सन करता हुआ निकला और पक्षी की आँखों को वींधता हुआ पार होगया।

"शावाश नेटा, शावाश ! तू मेरा सच्चा शिष्य है । तुम्मपर में आज वड़ा प्रसन्न हुआ हुआ हूँ । वेटा ! आज में तुमे वरदान देता हूँ कि अस्त्र-विद्या में मेरा कोई भी शिष्य तुमसे बढ़कर नहीं हो सकेगा ।"

द्रोणाचार्य ने अर्जुन को छाती से छगाया और उसका सिर

सूँघा। चारों भाइयों ने अर्जुन को घेर लिया और ख़ुशी मनाने लगे । और कीरव सब एक कोने में इक्ट्रे होकर घुस-पुस करने लगे।

x x x

राजमहल के एक सुन्दर वगीचे में द्रोणाचार्य और दुर्योधन इधर-उधर घूम रहे थे; दुःशासन और कर्ण थोड़ी दृर पर उनके पीछे-पीछे चल रहे थे।

"कुमार दुर्योधन !" होण बोले, "विद्या सिखाने में तुम्हारे ओर अर्जुन के बीच मैंने कोई मेद नहीं रक्खा। तुम्हें ऐसा लगता हो कि मैंने कोई भेद रक्खा है तो यह तुम्हारा भ्रम है।"

"हम सबको तो ऐसा ही लगता रहा है।" दुर्योधन ने बताया। "ऐसा मानने का कोई खास कारण भी है ?" द्रोण ने पूछा। "कारण एक-दो नहीं, अनेक हैं। देखिए, आप हम सबको तो दिन में तीर चलाना सिखाते थे, पर अर्जुन को अँधेरी रात में भी तीर चलाना सिखाया। यह सच है न ?" दुर्योधन ने पूछा।

"पूरा सच तो नहीं, पर अधंसत्य ज़रूर है। एक बार अर्जुन अँधेरे में भोजन करने बैठा तब उसका प्रास इघर-उघर न जाकर सीधा मुँह में ही चल्ला गया, इसपर उसे लगा कि रोज़ की आदत यानी अभ्यास ही जीवन में बड़ी चीज है। यस, उस दिन से वह रात के अँधेरे में तीर चलाने का अभ्यास करने लगा। खुद मुक्ते भी इस वात की वहुत दिन बाद खबर लगी। अर्जुन की तरह तुमने भी अगर अभ्यास करना शुरू किया होता तो तुम भी इसी तरह कर सकते थे।" द्रोण ने जबाब दिया। "दूसरी वात", दुर्योधन द्रोण की ओर देखकर बोला, "यह है कि अर्जुन जब पानी का घड़ा भरकर पहले आजाता तो आप उसे थोड़ी-बहुत रहस्यविद्या सिखाते थे। बोलिए, यह सच है न ?"

"विख्कुल सच।" द्रोण ने निधड़क जवाव दिया।

"यही आपका पक्षपात है। यही अजून के और हमारे वीच आपका पक्षपात है।" दुर्योधन अपने साथियों को कनखियों से देखकर बीला।

"कुमार ! अर्जुन को तुम्हारी विनस्त्रत विद्या की भूख ज्यादा है । वह अपने दूसरे कामों से जल्दी निपटकर विद्या प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहे और इस कारण वह तुम्हारी विनस्त्रत ज्यादा सीख ले, यह स्त्राभाविक नहीं है क्या ? अर्जुन की जठराग्नि तुम-से ज्यादा प्रवल है, यह द्रोण का दोप है या तुम्हारा अपना ?" द्रोण ने पूछा ।

"गुरुदेव! विद्या की भूख तो हमें भी अर्जुन जितनी ही थी, छेकिन आपने हमारी उस भूख को प्रोत्साहन कहाँ दिया? आप तो अर्जुन को देखते ही पागल होजाते थे!" दुर्योधन ने कटाक्ष किया।

"कुमार दुर्योधन ! अपनी विद्या का सच्चा अधिकारी शिष्य मिले तो गुरु का हृदय कितना प्रसन्न होता है, इसका अनुभव मैं तुम्हें कैसे कराऊँ १ मनुष्यमात्र सन्तित के लिए तरसता है, यहाँ तक कि सन्तित के लिए लोग प्राण तक दे देते हैं। पर अधिकारी शिष्य ही हमारी सन्तिति है। सत्पुत्र के प्रति पिता का अधिक प्रेम दोष हो, तो ऐसा दोप द्रोण ने भी जरूर किया है।" द्रोण बोले।

"गुरुदेव ! इतना हो नहीं । इस अर्जुन की ख़ातिर ही आप भीलकुमार एकल्ल्य का अँगूठा काटने के लिए ख़ुद गये। परीक्षा के मण्डप में कर्ण कहीं अर्जुन को हरा न दे, इस डर से आपने कर्ण को द्वन्द्व में उतरने ही नहीं दिया। आपके शत्रु द्वुपद को पकड़ने के लिए हम सब साथ गये थे, लेकिन द्वुपद को पकड़ने का श्रेय अकेले अर्जुन को ही मिला। और यह सारी गुरु-दक्षिणा जैसे अकेले अर्जुन ने ही आपको दी हो, इस तरह उसीको आपने अपना ब्रह्मास्त्र दिया। ये और ऐसी छोटी-मोटी अनेक बातें एक साथ मिलाकर देखिए, तब कहिए कि आप अर्जुन का पक्षपात करते हैं या नहीं १" दुर्योधन ने द्रोण की ओर देखा।

"तो कुमार ! साफ़ ही कह हूँ ?" द्रोण निडर होकर बोले,
"अर्जुन के प्रति शुरू से ही मेरा पक्षपात था, है और रहेगा।
जिस विद्या की उपासना में जीवन-भर करता रहा हूँ, उसका
सच्चा अधिकारी तुम सबमें एक अर्जुन ही है। इतना हो नहीं,
बिल्क मैं तो यह भी देखता हूँ कि अर्जुन आगे चलकर कहीं मेरा
भी गुरू न होजाय। मेरे जैसे ब्राह्मण को अगर विद्या के सच्चे
शिष्य न मिलें, तो जीवन-भर हृदय में सन्ताप ही रहा करता है
और जीवन के अंत में ब्रह्मराक्षस का अवतार लेना पड़ता है, यह
तुम्हें माल्स है ? कुमार ! मुक्ते तो तुम्हारी इन बातों में अर्जुन के
प्रति तुम्हारे हेंप के सिवा और कुछ नहीं माल्स पड़ता। कुमार !

याद रक्खो, ऐसे द्वेप से तुम अर्जुन से बढ़कर नहीं होसकते।" द्रोण की आवाज़ में तेजी आने लगी।

"आचार्य! आप किससे वार्ते कर रहे हैं, यह भी ध्यान में है ? में दुर्योधन हस्तिनापुर का भावी महाराजा हूँ। आप मेरे गुरु हैं, ठैकिन आपको मुभे सब-कुछ कहने का अधिकार नहीं है।" दुर्योधन अकड़कर बोळा।

"दुर्योधन द्रोणाचार्य को चाहे जो कह सकता है, और द्रोण दुर्योधन को कुछ भी नहीं कह सकता, यह बात है क्या ? कुमार ! तुम अभी बच्चे हो । आगे से पितामह और धृतराष्ट्र से पूछकर तव मेरे साथ बात करने आना ।" द्रोण ने दसे चेताया ।

"दुःशासन ! चलो । कर्ण ! चलो । गुरुजी ! आप जितना चाहें अर्जुन के साथ पक्षपात करें । अब हम भी सब विद्या सीख रहे हैं । अब देखूँगा कि यह अर्जुन आपके गुरुत्व को कितना निभाता है ।"

यह कहकर दुर्योवन मुँह फेरकर चल दिया। कर्ण और इम्सासन आचार्य की हँसी उड़ाते हुए दुर्योधन के पीछे-पीछे गये।

### द्रौपदी का स्वयंवर

लाक्षागृह से भाग निकलने के बाद पाण्डव गंगा-किनारे के जंगलों में चले गये। युधिष्टिर का कुछ समय तक इस तरह घूमने का निश्चय था, जिससे कोई पहचान न सके। जंगलों में भटकते हुए भीमसेन ने हिडिंव राक्ष्स का वध किया और हिडिंवा के साथ शादी की। आगे बढ़ते हुए वे एकचक्रानगरी में जा पहुँचे। वहाँ पर भीमसेन ने वकासुर को मारकर सारी एकचकानगरी को राक्ष्सों के त्रास से मुक्त किया। परन्तु भीमसेन के ऐसे अद्भुत पराक्रमों से प्रकट होजाने का डर युधिष्टिर को हमेशा लगा रहता था। इस कारण बकासुर को मारकर तुरन्त ही वे एकचक्रानंगरी से भी चले गये। रास्ते में उन्हें द्रुपद राजा की लड़की के स्वयंवर की ख़बर मिली, इसलिए माता कुन्ती:तथा पाँचों भाई द्रुपद की राजधानी की तरफ़ चल दिये। वहाँ पहुँचकर उन्होंने एक कुम्हार के घर डेरा डाला और ब्राह्मण के वेश में अपने दिन काटने लगे।... दिन में सब भाई गाँव में से भिक्षा माँगकर छाते और रात को माँ-वेटे किसी तरह सुकड़-मुकड़कर कुम्हार के कोठे में पड़े रहते। एक दिन चारों पाण्डव मिक्षा छेने गये थे और अकेला अर्जुन कुन्ती के पास रह गया था

कुन्ती बोळी-"अर्जुन ! इन दो-चार दिनों से तू इस तरह

आलसी होकर क्यों पड़ा रहता है ? मिश्रा छेने के छिए भी नहीं जाता !"

"माँ !" अर्जुन ने जवाब दिया, "जव एकचकानगरी में थे तब तो भीम को रोज़ तू अपने पास रखती थी। यहाँ भीम हेने जाता है तो में रहता हूँ, ऐसा क्यों नहीं मानती ?"

"एकचकातगरी की बात. और थी। वहां तो मुक्ते अकेले अच्छा नहीं लगता था और भीम को अगर खुळा छोड़ देती तो न जाने क्या उत्पाइ-पछाड़ करबैठता, पर यहां ऐसा कुछ नहीं है। तू सारे दिन टांग पसारकर पड़ा रहे और अपने भाइयों का छाया हुआ खाये, यह मुक्ते बिळकुळ अच्छा नहीं लगता। तू अपने भाइयों का इतना भी खुयाल नहीं करता ?" कुन्ती बोळी।

"माँ ! मुम्तपर क्या वीत रही है, यह तुम्हें और माईसाहब को क्या माऌम १" लेटा हुआ अर्जुन उठकर वैठ गया।

"तुम्मपर ऐसी क्या वीत रही है, जो मुक्ते माळ्म नहीं ?'' कुन्ती ने ज़रा सख्ती से पृछा।

"तुम कुछ नहीं जानतीं। आज कितने महीनों से इस ब्राह्मण के वंश में छिपकर धूमते फिरते हैं, और कोई पहचान न जाय इस डर से इस कुम्हार के घर में छिपे पढ़े हैं। इससे मेरे हृदय को कैसी चोट छग रही है, इसका तुम्हें क्या पता है ?" अर्जुन ने सिर उठाकर कहा।

"मुभे और तुम्हारे वड़े भाई को फ़िलहाल यही आवश्यक मालूम पड़ता है।" कुन्ती बोली। "मां ! ऐसा चलतू जवाव क्यों देती हैं ? इससे तो मुक्ते और भीमसेन को हिमालय पर ही छोड़कर तू हस्तिनापुर आई होती तो ज्यादा अच्छा होता।" अजुन गरम होकर वोलने लगा, "मां ! वचपन में भृषि-मुनियों के आश्रम में तुमने अपनी क्षत्राणी की छाती से हमें दूध पिलाया; जब हम पालने में सोते थे तब पाण्डु-पुत्र के रूप में ऊँची भावनायें हमारे अन्दर भरी गई; हस्तिनापुर के राजमहलों में राजकुमारों के रूप में हम बड़े हुए; भीष्म पितामह, छपाचार्य, द्रोणाचार्य, विदुर आदि महापुरुपों के वातावरण में हम जवान हुए; द्रुपद जैसे राजा को पकड़कर द्रोणाचार्य के चरणों में हमने भेंट किया। ऐसे तुम्हारे पुत्रों को दुर्योधन की ईच्यां के कारण इधर-उधर छिपते हुए मारे-मारे फिरना पड़े तो दिलों में क्या बीतती होगी, इसका तुम्हों कुछ द्वायाल आता है ?"

"हां, आता है।" क़ुन्ती वोली।

"नहीं; नहीं आता।" अर्जुन जरा गरम होकर बोलने लगा— "अगर यह खयाल आता होता, तो उस दिन भीम के कहने पर हमें बारणावत से हस्तिनापुर बापस जाने दिया होता; तब दुर्योधन भी जान जाता कि पुरोचन के पाण्डवों को जलाने से पहले दुर्योधन को स्वयं स्मशान-शल्या पर सोना पड़ता है! माँ, द्रोण को गुरु-दक्षिणा देने के लिए जब हम यहाँ आये तो उस पेड़ के पास हम पाँचों भाई खड़े रह गये थे। दुर्योधन आदि जब हाथ माड़कर बापस लीट गये, तब हमने दुपद पर हमला किया और उसको बांधकर गुरु के चरणों में ला रकता। माँ! आज जब बह दिन याद आता है तब हृदय में न जाने क्या-क्या विचार उठते हैं। वही दुर्योधन आदि कल राजकुमार की हैसियत से स्वयंवर में शामिल होने को स्वर्ण के सिंहासनों पर आकर बैठेंगे, और द्रुवद का पराजय करनेवाले तुम्हारे ये वीर पुत्र गरीव ब्राह्मणों के वेश में इघर-उधर धक्के खाते होंगे और जगह पाने के लिए जिस-तिस के निहोरे खायँगे। मां! यह विलक्षल असहा है। ऐसे विचारों से मेरा दिल कितने दिनों से विध रहा है। कोई भी काम करने का जब में विचार करता हूँ तभी मेरा मन मानों अपंग होजाता है और वह मेरे सारे शरीर को अपंग कर देता है।"

"तेटा अर्जुन!" कुन्ती अर्जुन के पास आई और उसको दिलासा देती हुई बोली, "तेरे मन की व्यथा को मैं जानती हूँ। उसके अन्दर क्या-क्या मंथन चल रहे हैं, इसकी मुक्ते ख़बर है। वरसात में आकाश में वादलों का गर्जना सुनकर सिंह का बच्चा दहाड़ता हुआ पवंतों के साथ सिर टकराकर कैसे मर जाता है, यह क्या मैंने हिमालय के जंगलों में नहीं देखा ?"

"मां ! अकेले मेरे ही अन्दर ऐसा मन्थन चल रहा हो, सो वात नहीं है । भीम का तो मुम्मसे भी चुरा हाल है । वह तो कहता था कि अब हमें किसीको भी दो हाथ दिखाकर प्रकट होना ही है।"

"हां", कुन्ती ने कहा, "युधिष्ठिर भी कहता था कि अब हमें इस प्रश्न को हल करना होगा।"

"भाईसाहव इसको हल करें या न करें, मैं तो मौक़ा देख रहा हूँ। और ऐसा करते हुए हम प्रकट होजायँ तो इसका भी मुक्ते कोई डर नहीं है। दुर्योधन से डरकर हमेशा अँधेरे में भटकते रहना कैसे हो सकता है ? दुनिया तो समक्ते कि पाण्डव छाधागृह में जलकर मर गये, दुर्योधन वगैरा ऐसा मानकर मूर्छों पर ताव देते हुए घूमें और हम अपने शरीरों को वचाते हुए इधर-उधर छिपते फिरें, यह सब अब अर्जुन से नहीं होसकता। मां ! नू आज भाईसाहब से ये वातं कह देना।" अजुन ने अपना निश्चय बताया।

"अभी कल तो तुम लोग स्त्रयंवर में जानेवाले हो। वाद में निश्चिन्ताई से सब वातों पर विचार करेंगे।" कुन्ती ने कहा।

"मैंने तो आज ही तय कर लिया है कि मैं कल स्वयंवर में नहीं जाऊँगा।" अर्जुन वोला।

"स्वयंवर देखने के लिए ही तो खासतीर से यहाँ आये और फिर उसमें न जाना, यह कैसे हो सकता है ?" कुन्ती ने कहा।

"उसमें देखने जैसी क्या वात है, और उसे देखने में क्या रस है ?" अर्जुन ने पृछा।

"वेटा!" अर्जुन के सिर के वाल सँवारती हुई कुन्ती वोली, "रस तो नहीं है यह मैं भी जानती हूँ। देश-विदेश के राजा-महाराजाओं की श्रेणी में वैठनेवाले मेरे ये वेटे दक्षिणा के भूखं ब्राह्मणों की पंक्ति में वैठें, और दूसरे क्षत्रियकुमार जब धनुप-वाण चढ़ाने के लिए तैयारी कर रहे होंगे तब मेरे पुत्र अपने हाथ मलते हुए बैठे रहेंगे, इस दुःख की मैं कल्पना कर सकती हूँ। लेकिन वेटा! कल तो स्त्रयंवर में ज़कर जा। तुमे न जाना हो तो भी नेरी मां कहनी है इसलिए चलाजा। और कभी में तुम्हें इस नरह न मेजेंगी। सममा १ तो जायगा न १ जताब दे।"

"प्या जवाव है ?"

ì

"वस, मुक्ते यद कहदं कि मैं जाउंगा। वेटा, तेरी आज की पानों से मुक्ते बड़ी वेटना हुई है। कह के लिए तो न् मुक्ते बचन दे दे कि तू वहां जायगा।" कुन्ती बोली।

"अन्छा मी, कल स्वयंवर में चला जाऊंगा। लेकिन वह सिर्फ़ नेरी खातिर।"

"हाँ, मेरी ही खातिर सही।" हुन्ती ने जवाब दिया। अर्जुन बटकर जहाँ कुम्हार अपने गधे का सिगार कर रहा था वहाँ चला गया और कुन्ती वर के कामों में लग गई।

x x x

न्त्रयंतर के मण्डप में असाधारण शान्ति थी। किसी सागर में आया हुआ वहे ज़ीरों का नूफ़ान जलदेवता के शब्द मात्र से शान्त होजाय इस प्रकार पहले जहां इतना हाहाकार और शोर-गुल मचा हुआ था वहां एकदम यह शान्ति कैसी १ सिंहासन से उठकर लक्ष्य-वंध करने जाते हुए जिस जरासन्ध की चाल से धरती डगमगाती थी वहीं जरासन्ध अपने पैर के अँगृष्ठं से रेशमी गलीचे को क्यों खुरच रहा है १ शिशुपाल का जो सिर उसकी मनोहर गर्दन के ऊपर हमेशा स्थिर रहता था, वह आज सिंहासन के उपर क्यों ढल पड़ा १ होपदी के मंडप में प्रवेश करने से पहले जो दुर्योधन प्रवेश-हार की और एकटक देख रहा था वह अब अपने हाथ के नाखूनों को ही क्यों देख रहा है ? इन बैतालिकों के सुर क्यों बंद होगवे ? इन प्राह्मणों के आशीर्वचन बीच में ही क्यों एक गये ? धृष्ट्युम्न की सिंह-गर्जना क्यों शान्न होगई ? हुपद का चेहरा पीला क्यों होगवा ? होप्टी की मदमाती सिंख्यों की नृपुर-संकार क्यों बंद होगई ? वहां दूर बलराम के साथ बैठे हुए श्रीकृष्ण की आंखें चंचलता से अपने एकमात्र अभिन्न सखा को तलाश करती हुई अस्थिर क्यों हो उठी हैं ?

हिमालय की किसी गुका में जहाँ अर्से से शान्ति का शास हो और सिंह अपनी एक ही गर्जना से उस शांति को चीर डाले, इस तरह इस सभा की शान्ति को भङ्ग करता हुआ ट्रुपट का पुत्र भृष्टग्रुम्न बोला—"भारतवर्प के राजाओ ! आप सब लोग जानने हैं कि मेरी यह बहन द्रोपदी यह में से उत्पन्न हुई है। आप छोग यह भी जानते होंगे कि ईश्वर के किसी गृढ़ संकेत के अनुसार ही इसका जन्म हुआ है। मेरी वहन हमारे देश के वीर क्षत्रियों के जीवन को उज्ज्वल करं, इस खयाल से मेरे पिता ने इस स्वयंवर का आयोजन किया है। आप सब ट्र-ट्र के ट्रों से इस स्वयंवर में पथारे हैं, इसके लिए मैं फिर से आएका आभार मानता हूँ। हेकिन आप छोगों के यहां आने का हेतु सिद्ध नहीं हुआ। इससे मेरा हृद्य बहुत दुःखी है। जरासंघ और शिशुपाल जैसे शूरवीर भी इस धनुष को न झुका सक, यह देखकर किस-को दु:ख न होगा ? अपनी असफलता से आप सबको भी कितना दुःख होरहा है, यह आप छोगों के चेहरों से ही दीख

रहा है। अब तो सुफे यह भय होरहा है कि शायद इस सारे मंडप में मेरी बहन के हाथ का अधिकारी कोई क्षत्रिय-पुत्र मौजूद नहीं है। पर सुफे अपनी बहन का दुःख नहीं है। वह तो योग्य पित के अभाव में आजीवन ब्रह्मचारिणीं रहने के लिए तैयार है। लेकिन "इतने बड़े मानव-समुदाय में इस धनुप को लेकर लक्ष्य-वेध करनेवाला एक भी क्षत्रिय वीर न निकला, यह देखकर मेरा हृद्य जलकर खाक हुआ जाता है। हम सब लोग क्षत्रिय-पुत्र हैं। बीरता ही हम लोगों का ईश्वर-प्रदत्त अधिकार है। हमने उस बीरता को—उस अधिकार को खो दिया है, इसका सुफे दुःख है। हे राजा-महाराजाओ! सुनो, अभी भी आपमें कोई बीर पुत्र द्वा-लिए। रह गया हो तो बाहर आजाय और यज्ञ की वेदी में से उत्पन्न हुई मेरी इस बहन को स्वीकार करने की अपनी योग्यता का परिचय है।"

कुमार घृष्टचुम्न के मुंह से ये शब्द पूरी तरह बाहर निकलने भी नहीं पाये थे कि दूर बैठे हुए ब्राह्मणों की मण्डली में से एक पुरुप उठ खड़ा हुआ। उसके खड़े होते ही ब्राह्मणों की मण्डली में कोलाहल मन्द गया।

एक ने कहा, "अरे भाई ! हम छोग तो ब्राह्मण हैं । यह काम हमारा नहीं है ।"

ट्सरे ने कहा, "त्राह्मण हैं तो क्या हुआ ? स्तपुत्र तो नहीं हैं ? परशुराम क्या त्राह्मण नहीं थे ? हस्तिनापुर के द्रोण त्राह्मण नहीं हैं ? जाओ भाई, अच्छी तरह जाओ।" तीसरा बोला. "अरे सो साई ! बैठ जा: बैठ जा: रास्य जैसों का बही वस नहीं चला तो तेरे से क्या होना है ? उन्नेट हैंसी होगी और साथ में दक्षिणा भी मारी जावनी !"

महासागर की प्रचण्ड छहरों के निरन्तर टकराने रहने पर भी अचल पहाड़ जैसे खड़ा रहता है उसी प्रकार इस कीलाहल के बीच वह पुरूप खड़ा रहा। कुछ देर पहले राजा-महाराजाओं की जो आंखें निश्चेष्ठ हो रही थीं, वे भी सहसा इस कोलाहल की ओर फिरीं।

इस पुरुप को आपने पहचाना ? उसके चेहरे पर सुद्ध अत्रियत्व की छाप थीं उसकी आंखों में अनेक दिनों के अज्ञाद-वास पर रोप मरा हुआ था। बैठ के समान उसके कन्ध्रे थे, विशाह छाती थीं, छोहें के मोटे सिरयों के समान उसके हाथ ये और सिंह-जैसी उसकी चाह थी। इस पुरुप को आपने पहचाना ? वह है छाआगृह में से जल्ले-जल्ले वच जानेवाला, जंगलों के अनेक दुःखों में भीमसेन का साथी, अज्ञादवास से ज्ञा हुआ, इन्हार के घर में ब्राह्मण के वेश में रहनेवाला इन्तीं का विचला पुत्र अर्जुन। इमार घृष्टयुन्न के वचन उसके कानों में चुमे और उन शब्दों से उसकी वीरना मानों घायल होकर जागृत होगई।

सारा मण्डप अपनी नृच्छी में से जागृत होकर अर्जुन की आर देखे, इतने में तो वह धनुप के पास पहुँच गया और उसे हाय में लेकर टंकार किया। धनुप की यह टंकार सभावनों के कानों तक पहुँ चे, उससे पहले ही अर्जुन ने निशान पर तीर चलाया और उसे वींघ दिया। ब्राह्मणों ने और घृष्ट्युम्न ने जय-जयकार किया, और लोग आँख उठाकर उधर देखें इतने में तो ब्रोपदी की वरमाला अर्जुन के गले में जा पहुँची।

राजा-महाराजाओं के आश्चर्य का तो ठिकाना ही न रहा। "यह क्या जादू का कोई खेळ है ? हम सब सपना देख रहे हैं या सब सच है ?" सब एक दूसरे की ओर देखने छगे और खुद कहीं बदल तो नहीं गये हैं इसका निश्चय करने के छिए वे अपने शरीर और बस्नाभूपणों पर इधर-उधर हाथ फरने छगे।

उस वीच, भीम छ्छांग मारकर अर्जुन के पास आपहुँचा ओर युधिष्टिर भी नकुछ, सहदेव के साथ आकर उसके पास खड़े होगये। द्रुपट राजा की आंखों में प्रेमाश्रु भर आये, और अपनी प्यारी वेटी को छाती से छगाकर अर्जुन के पास आ खड़े हुए। कुमार धृष्ट्युम्न इन सबको छेकर दरवाज़े की ओर चछने छगा।

अचानक घायल शेर की तरह गरजकर जरासन्थ ने कहा—
"ठहरो ! घृष्ट्युम्न, ठहरो ! यहाँ आये हुए राजा-महाराजाओ !
सुनो । द्रुपद ने हम सब लोगों को इस स्वयंवर में निमंत्रण देकर
बुलाया और अब हमीं लोगों के सामने वह अपनी लड़की एक
लठाईगीरे को देकर हमारा भारी अपमान कर रहे हैं । हमें इस
अपमान का बदला द्रुपद से ज़रूर लेना चाहिए। या तो द्रुपद
राजा स्वयं ही अपनी पुत्री को हममें से किसीको देदें, नहीं तो
हम लोगों को चाहिए कि हम सब मिलकर उसके साथ युद्ध करें

और इस क्षत्रियकुमारी को क्षत्रिय-कुछ से वाहर जाने से रोकें।"

जरासन्य के चुप होते ही चेदिराज शिशुपाल उसका समर्थन करता हुआ वोला—"जरासंघ जो कहते हैं वह विलक्कल ठीक है। भारतवर्ष के इतने वड़े राजा-महाराजाओं में से द्रुपद को कोई पसन्द न आया, और अन्त में एक ब्राह्मण को अपनी लड़की दी। अरे ओ ब्राह्मण! इस द्रोपदी का हाथ छोड़ है। धृष्ट्युम्न इस शहर की किसी अच्छी ब्राह्मणी से तेरी शादी करा हेंगे। यह द्रोपदी तो किसी महाराजा के अंतःपुर की शोभा वढ़ाने के लिए पैदा हुई हैं। तेरे घर भीख मांगकर लाये हुए आटे की रोटियाँ वनाने के लिए इसका जन्म नहीं हुआ।"

कर्ण को भी ठीक मोक्का मिल गया: "विलक्कल ठीक है।
द्रुपद की पुत्री किसके साथ व्याह करे, यह तय करने का काम हम
लोगों का है। द्रुपद अगर सीधी तरह न मानें, तो मैं अकेला
उसके साथ युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। इस तरह का घोर
अपमान सहकर कौन वीर अपने घर जायगा ?"

जरासंघ आदि की ऐसी तीव और जोशी वातें सुनकर और राजाओं की भी वहादुरी जागृत हुई। कोई स्थान में से तलवार निकालने लगे; कोई अपने रथ वाहर तैयार हैं या नहीं यह देखने लगे; कोई अर्जुन को देखकर दाँत किटिकिटाने लगे, तो कोई मन में द्रोपदी को ही भला-बुरा कहने लगे।

दूसरी ओर ब्राह्मण आनंद से नाचने छगे, और उनमें जो जवान थे वे छड़ने के छिए भी तैयार होगये। कुन्ती-पुत्र अर्जुन, इस वीच, इस सब विरोध की ज़रा भी परवा न करते हुए द्रौपदी के साथ अपनी धीर गति से दरवाज़े की तरफ़ चला जा रहा था, मानों कोई मस्त हाथी कुत्तों के भोंकने की परवा न करते हुए अपनी सूँड को हिलाता हुआ जारहा हो !

वेचारे हुपद तो यह सब देखकर एकदम सत्र रह गये। "वेटा भृष्टग्रुम्स ! वंटी द्रीपदी कहाँ गई ? मेरी वंटी ने जिसे वरमाला पहनाई, में तो उसका नाम भी नहीं जानता। वेटा ! तू इन गजाओं को शान्त कर । ये सब अगर हमारे साथ युद्ध करने खोंगे तो में क्या कहाँगा ? वंटी हीपदी ! ज़रा खड़ी तो रह।"

इस प्रकार बोलते हुए द्रुपढ़ अर्जुन के पीछे पहुँचे और द्रोपदी से कहने लगे—"बेटी द्रोपदी! तुभे अपने योग्य पित तो मिला, लेकिन तेर इस पिता के तो दुःख का पार नहीं है। ये सब राजा-महाराज सुभे और तेरे भाई को किस तरह धमका रहे हैं, यह तू सुन रही है न ?" बोलते-बोलते द्रुपढ़ की आंखों में पानी भर आया।

अर्जुन ने द्रुपद को सान्त्वना देते हुए कहा—"महाराज ! .आपको ज़रा भी घवराने की ज़रूरत नहीं। मैं अकेला ही इन सब राजा-महाराजाओं के साथ युद्ध करने को तैयार हूँ। आप सब यहाँसे हट जाइए।"

अर्जुन बोळ ही रहा था, इतने में भीम आगं आया.— "महाराज . द्रुपद! अव आप सब तमाशा भर देखें। इन सब महाराजाओं को द्रीपदी नहीं मिळी तो क्या, मेरे हाथ का मज़ा ही ज़रा उन्हें चख छेने दें। आप ज़रा भी चिन्ता न करें।" यहाँ इस तरह की वार्त होही रही थीं, इतने में क्रोध से भरे हुए शिशुपाल आदि राजा वहाँ आपहुँचे और मानों एक-दूसरे को युद्ध का आवाहन करते हों इस प्रकार सव वाहर निकल पड़े।

नकुछ और सहदेव को छेकर युधिष्टिर अपने मुकाम पर चले गये, इधर अर्जुन और भीम राजाओं से छड़ने में छगे। अर्जुन ने स्वयंवर वाला धनुष हाथ में छेकर कर्ण के सामने मोरचा वाँधा और उसे घायल करके छड़ाई में से भगा दिया। भीमसेन पास के एक पेड़ को उखाड़ लाया और सबसे भिड़ पड़ा। उसने जरासंध, शिशुपाल, शल्य आदि को मार भगाया। अर्जुन और भीमसेन का यह युद्ध थोड़ी देर तो अच्छी तरह चला; पर कोई भी राजा ज्यादा देर तक उनका सामना नहीं कर सका, और एक के बाद एक सब अपने-अपने मुकाम को चले गये।

अन्त में मानों सब राजा-महाराजाओं की इज्जत बचा रहे हों इस प्रकार एक राजा कहने लगा, कि "जो पुरुप इतने राजाओं के सामने अकेला टिक सकता है और कर्ण जैसों को घायल करके मार भगाने की हिम्मत रखता है, वह अवश्य क्षत्रिय वीर होना चाहिए। द्रोपदी सच्चे क्षत्रिय से ही व्याह करे, यही हम चाहते थे। हमें विश्वास होगया है कि यह जो-कुल हुआ है वह ठीक ही हुआ है। इस कारण अब इस युद्ध को ज्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है।"

संप्राम में रातुओं के अपनेआप अदृश्य होजाने पर अर्जुन और भीमसेन द्रुपट की आज्ञा लेकर अपने डेरे की ओर चलने रुगे । पाश्चाल-पुत्री उनके पीछे-पीछे चली जा रही थी ।

अपनी प्यारी वहन को पहुँचाकर वापस छोटते हुए धृष्ट्युम्न मन में गुनगुनाया, "ये छोग कोन होंगे ? कहाँ जा रहे होंगे ? वीर धृष्ट्युम्न की वहन किनके पाले पड़ी ? मेरे शहर में तो किसी ब्राह्मण के ऐसे पुत्र हैं नहीं। समम्म में नहीं आता कि ईश्वर की च्या माया है!"

## अर्जुन का वनवास

द्रोपदी के साथ पाँचों पाण्डवों का न्याह होगया और श्रीकृष्ण भात देकर द्वारिका चले गये। तब धृतराष्ट्र के बुलाने पर पाण्डव वापस हस्तिनापुर गये और वहाँसे थोड़ी ही दूर इन्द्रप्रस्थ में अपनी राजधानी स्थापित करके रहने लगे। कुन्ती तथा द्रोपदी भी उनके साथ ही रहतीं थीं।

एक बार भगवान् नारद इन्द्रप्रस्थ आये। महाराज युधिप्टिर ने अर्च्यादि से उनकी पूजा की और पाँचों भाई तथा द्रोपड़ी उनके चरणों के पास आकर बैठ गये।

"महाराज युधिष्टिर ! सत्र ठीक तो है न ?' नारद ने पृष्टा । "मुनिराज ! यहाँ पथारकर आज आपने मुक्तंपर वड़ा अनुम्रह किया है।"

"पाञ्चाल-पुत्री ! इन्द्रप्रस्थ का जीवन तुम्हें अनुकूल पड़ा या नहीं १" द्रोपदी की ओर देखकर नारदजी बोले।

"महाराज ! ऐसा प्रश्न आप क्यों कर रहे हैं ?" द्रौपदी ने सहज ही शरमाते हुए कहा।

"वेटी द्रौपदी ! खासतौर से इसिलए, कि विवाह होने के पहले विवाहित जीवन जितना मनोहर मालूम होता है उतना मनोहर विवाहित जीवन की पहली रात वीतने के बाद नहीं मालूम पडता, "महाराज ! मुक्ते आपकी आज्ञा स्वीकार है।" युधिष्ठिर ने जताया।

"इस प्रकार नहीं जाना चाहिए, यह तो मुक्ते भी मंजूर है। लेकिन मान लो कि कोई वहाँ चला गया, तो ?" भीम ने पूछा।

"सो फिर उसे प्रतिज्ञा-भंग का प्रायश्चित्त करना चाहिए।" नारद्जी ने कहा ।

"अगर धर्म-बुद्धि सं प्रतिज्ञा का पालन करना हो, तो उसको भंग करने का विचार ही नहीं उठता। फिर भी अगर हमारी कमज़ोरी से उसका भंग होजाय तो उसकी शुद्धि के लिए प्रायश्चित्त तो करना ही चाहिए। क्यों ठीक है न अर्जुन ?" युधिप्टिर बोले।

"जरूर ! प्रतिक्षा तो प्रतिक्षा हा है । अपना सिर देकर भी उसका पालन करना चाहिए। यही हमारा निश्चय हो । अगर उसे न पालना हो तो न लेना ही ठीक है । और अगर लेना है तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए।" अर्जुन बोला।

"लेकिन अगर हम प्रतिज्ञा न लें पर मन में यह सब हड़ निश्चय करलें कि हम इस प्रतिज्ञा के अनुसार ही अपना आचरण रक्लेंगे, तो कैसा रहेगा ?" सहदेव ने प्रश्न किया।

धर्मराज युधिप्टिर वोळे—"भाई सहदेव ! तुम जो कहते हो वह ठीक नहीं है। मनुष्य चाहे जितना दृढ़ हो, फिर भी है तो वह हाड़-मांस का पुतछा ही। मनुष्य कितनी ही दृढ़ता से निर्णय करें फिर भी उसकी गहराई में खोखछापन रही जाता है; इस कारण ऐन मौके पर मनुष्य का निर्णय इस तरह दृढ़ जाता है कि जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता और वह कहीं-का-कहीं जा गिरता है। मनुष्य के हृदय की गहराई में इस प्रकार का खोखलगपन न रहने देना हो, तो प्रतिज्ञा लेना ही एक मार्ग है।"

"तो ठीक, मैं प्रतिज्ञा छेने को तैयार हूँ।" सहंद्व बोला।

"भगवान् नारद जहाँ उपस्थित हों वहाँ में भी प्रतिज्ञा हेने के लिए तैयार हूँ।" भीम ने कहा।

"तो महाराज युधिष्ठिर ! सबसे पहले तुम प्रतिज्ञा लो और बाद में ये चारों भाई ।" नारदजी बोले।

धर्मराज युधिष्ठिर नारदजी को नमन करके खड़े हुए और हाथ की अश्वित्व में पानी लेकर बोले: "हम पाँच भाइयों में से किसी एक के साथ एकान्त में अगर द्रौपदी बैठी हो तो वहाँ में नहीं जाऊँगा, और गया तो मुक्ते बारह वर्ष का बनवास भोगना होगा। भगवान नारदजी को साक्षी रखकर मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ।"

इतना कहकर युधिष्ठिर ने अञ्जलि का जल छोड़ दिया और नैठ गये।

उसके बाद क्रमशः भीमसेन, अर्जुन, सहदेव और नकुछ ने इसी प्रकार प्रतिज्ञा छी। पाण्डवों की प्रतिज्ञा छेने की विधि समाप्त होजाने के बाद नारदजी सबको आशीर्वाद देकर वहाँसे विदा हुए।

× × ×

"भाई अर्जुन ! तुम ऐसे ज़रा से कारण से हम छोगों को छोड़-कर जाते हो, यह मुक्तेसे देखा नहीं जाता ।" युधिष्टिर ने कहा । "भाई साहब ! आप क्या कहते हैं १ ज़रा-सा कारण है १ अभी कल ही तो हम लोगों ने प्रतिज्ञा ली है—और वह भी नारद्रजी जैसे मुनि की उपस्थिति में, और आज ही उस प्रतिज्ञा का भंग करें तो कैसे चलेगा ?" अर्जुन बोला।

"लेकिन अर्जुन ! तुमने प्रतिज्ञा का भंग किया ही नहीं।" युधिष्टिर ने कहा।

"भाईसाहव ! अच्छे-अच्छे आदमी भूळ कर जायँ ऐसे संकट के प्रसंगों में भी आपकी धर्मवृद्धि जागृत रहती है। पर आज मैं देखता हूँ कि मेरे प्रति आपका जो स्नेह है वह आपको भुळावे में डाल रहा है।" अर्जुन बोला।

"अर्जुन! चोर ब्राह्मणों की गायों को छेगये थे। उन्हें वापस छाने के छिए में और द्रोपदी जहाँ बैठे हुए थे वहाँ आने के सिवा तुम्हें कोई चारा ही न था। क्योंकि जिस कमरे में हम बैठे हुए थे उसीमें हम छोगों के सब शस्त्रास्त्र रक्खे हुए थे। ब्राह्मणों की गायों की रक्षा करने के छिए तुम शस्त्रों को छेने कमरे में दें। अथे। उससे तो हमारे क्षत्रिय-धर्म की रक्षा हुई है। इस कारण तुम्हें जो अन्दर आना पड़ा उससे क्या हमारे राजधर्म का पाउन नहीं हुआ ? इसमें हमने जो प्रतिज्ञा छी है उसके अक्षरों का तो भंग हुआ होगा, छेकिन उसकी भावना की तो रक्षा ही हुई है।" भीमसेन वोछा।

"भाई भीमसेन ! हमारी प्रतिज्ञा के अक्षरार्थ और भावार्थ की जो कल्पना तुम्हारे ध्यान में है वह मेरे भी ध्यान में है। पर मैं तो सिर्फ एक ही बात जानता हूँ। वह यह कि जब हम छोगों ने प्रतिज्ञा ली, उस समय ऐसे प्रसंगों का अपवाद उसमें शामिल नहीं किया था।" अर्जुन ने कहा।

"वह तो उस समय सूमा नहीं था इसिटिए।" भीमसेन बोला।

"प्रतिज्ञा सचमुच जीवन की एक वड़ी गम्भीर वात है, और जीवन की उन्नित के लिए उसका ठीक-ठीक उपयोग करना हो तो मनुष्य को प्रतिज्ञा छेने से पहले ही उसके चारों ओर जितनी वाड़ वगैरा छगानी हों लगा छेनी चाहिए।" अर्जुन ने कहा।

"लेकिन उस समय न सूभे तो।" युधिष्टिर ने पूछा।

"उस समय न सूमे तो फिर प्रतिज्ञा तोड़ने के प्रायिश्वत्त से बचने के बहाने खोजने के बजाय प्रतिज्ञा-भंग के प्रायिश्वत्त का खुशी से स्वागत करना चाहिए। भाईसाहव! धर्म का यह रहस्य तो आपने ही हमें सिखाया है, फिर आज स्नेह के वश होकर इस तरह क्यों, बोछ रहे हैं ?" अर्जुन ने पूछा।

"अर्जुन ! आज तूने मुभे हरा दिया । तू ख़ुशी से जा भाई ! देवता तेरी रक्षा करें ।" यह कहकर युधिप्टिर ने अर्जुन का सिर सूँघा और आशीर्वाद दिया ।

"देवी ! आज्ञा चाहता हूँ।" अर्जुन ने द्रौपदो से विदा मांगी। "शब्दों में व्यक्त न होनेवाले ऐसे स्नेह-तन्तु से तुमने मुक्ते वांध लिया है। आज उस तन्तु की खींचतान से मुक्ते आघात पहुँचता है। मैं तुम्हारे बनवास का निमित्त वनी, मन में यह विचार आने पर हम लोगों का भविष्य मेरी नज़रों के सामने खड़ा होजाता है और तुम छोगों को मैं न जाने कैसे-कैसे दुःखों में तपाने का कारण वनूँगी, इस विचारमात्र से मेरा जी भारी होजाता है।" यह कहते-कहते द्रीपदी गद्गद् होगई।

"देवी । जी छोटा न करो । जोवन की कड़वी घूंटों में भी ईश्वर किस तरह अमृत छिपा रखता है, यह किसे माळ्म है ?" अर्जुन बोला ।

"अर्जुन ! जाओ ! जगदम्त्रा तुम्हारी रक्षा करें।" द्रीपदी ने विदाई दी।

"भीमसेन ! जाता हूँ ।"

"अर्जुन ! तू तो चला, लेकिन मेरी जोड़ी जो टूट रही है !" भीम बोला ।

"भीमसेन ! हम छोग महीनों से ऐसी यात्रा का विचार तो कर ही रहे थे। गुरु द्रोण ने हमें अस्त्र-विद्या तो सिखाई, छेकिन राजकुमार को शोभा देने योग्य देश-परिचय तो विछक्कुछ दिया ही नहीं।" अर्जून बोछा।

"वेचारे द्रोण ने स्वयं ही देश का दर्शन कहाँ किया है ?" भीम ने कहा।

"आज देश-परिचय प्राप्त करने का सीभाग्य पहले सुके मिल्ल रहा है, इससे आनन्द होता है। भीमसेन ! महाराज युधिष्टिर को भारतवर्ष के चक्क्वती पद्गर स्थापित करने के स्वप्न तो तुम और मैं दोनों देखते हैं। लेकिन हमने भारत के अनेक भागों का श्रमण तो किया ही नहीं है। देश-देशान्तर के वृक्ष, पत्ते, नदी, समुद्र, पहाड़ आदि तो देखे ही नहीं हैं। भारत के भिन्न-भिन्न मनुष्यों को देखा नहीं है, उनके अनेक समाजों, उनके रीति-रिवाज, धर्म, स्थित आदि को हम जानते ही नहीं हैं। हस्तिनापुर की अस्त्रशाटा की खिड़कियों के चारों ओर जो दुनिया दिखाई देती है उससे विशाल दुनिया चारों ओर मौजूद है, उसका प्रत्यक्ष दर्शन तो हमने किया ही नहीं है। इस तरह हम भारतवर्ष के हृद्य पर किस प्रकार साम्राज्य स्थापित कर सकेंगे ?"

"अर्जुन ! तेरी वार्ते तो वहुत ठीक हैं। तो मुक्ते भी साथ लेता चल न १" भीम ने कहा।

"आज नहीं। तुम अगर यहाँ न रहोगे तो भाईसाहव को दिक्क़त होगी। योंतो हम छोग साथ ही निकछने का विचार करते थे, छेकिन मुक्ते ऐसा मौक़ा जो मिछ गया है उसमें बारह वर्ष में जितना हो सकेगा उतना भ्रमण मैं कर छेना चाहता हूँ। मैं जब बापस आफँगा तब फिर तुम्हारी बारी आयगी।" अर्जुन ने जबाब दिया।

"अच्छा भाई, जा। छोकपाछ तेरी रक्षा करें।" भीम ने आशीर्वाद दिया।

ं "भाई नकुछ, सहदेव ! मैं जाता हूँ ।" अर्जुन ने उनसे विदा

"भाईसाहव! हम आपसे क्या कहें ? आपके विना हमें तो सव सूना-सा छगेगा। जल्दी ही वापस आना। देश-विदेशों में जो-कुछ नई चीजें दीखें वे हमारे छिए छेते आयें।" दोनों ने अर्जुन को नमस्कार किया। यह हो ही रहा था, इतने में माता कुन्ती भी वहाँ आपहुँची। अर्जुन ने कुन्ती के पास जाकर सिर नवाया: "माता, आज्ञा दो!"

आंखों के आंसू पोछती-पोछती कुन्ती वोळी—"बेटा अर्जुन! इस आखिरी समय में दुःख मानने से क्या होगा ? अभी ठिकाने से थोड़ो देर शान्ति से बैठ भी नहीं पाये थे कि फिर बारह वर्ष का बनवास! तेरा जीवन क्या इस बनवास के ही छिए बना है ? खैर, जा बेटा! जा। अब तेरा यह वल्कळ मुक्तसे नहीं देखां जाता। देवराज इन्द्र तेरी रक्षा करें।"

धड़कते हुए हृदय और कांपते हुए हाथों से कुन्ती ने अर्जुन का सिर अपनी छाती से चिपटाया, सूँघा और उसे आशीर्वाद दिया। थोड़ी देरं के लिए उसे चक्कर-सा आने छगा, लेकिन तुरन्त ही वह सावधान होगई। और सबसे विदा लेकर और सबको धीरज बँधाते हुए, सबके हृदय में न जाने क्या-क्या विचार जगाता हुआ और सबको स्नेह की निगाह से देखता हुआ, अर्जुन बारह वर्ष के बनवास को निकल पड़ा।

## "यह कैसा कुलधर्म ?"

इन्द्रप्रस्थ के महल में एक कमरे के अन्दर बैठे हुए द्रीपदी और अर्जुन वार्ते कर रहे थे। अर्जुन के सामने की दीवार पर एक बड़ा शीशा टँगा हुआ था।

"देवी पांचाळी ! अव तो तुम्हारा मन ख़ुश है न १" अर्जुन ने पूछा ।

"प्यारे अर्जुन ! आज वारह वर्ष त्राद अपने अर्जुन को सुरक्षित वापस छोटते देख कौन अभागिन खुश न होगी ? फिर तुम तो देश-देशान्तर से मेरे छिए नई-नई चीज़ें भी छाये हो, तय भला मेरी खुशी का क्या पूछना ?" द्रीपदी ने कहा।

"देवी ! माफ करो । वनवास के लिए रवाना हुआ तब सहदेव ने मुम्मसे नई-नई चीज़ें लाने के लिए ख़ास तौर से कहा था । लेकिन आख़िर कितनी चीज़ें लाता ? और लाने में मंमट भी कितना था । इसलिए, देवी, तुम्हारे लिए मैं कुळ भी न ला सका, इसका मुम्मे दुःख है ।" अर्जुन ने दीनता के साथ कहा ।

"भूठ मत बोलो अर्जुन !" द्रौपदी ने ज़रा नाराज़ होते हुए कहा, "कैसी सुन्दर तो ग्वालिन लाये हो ! कैसी अच्ली उसकी पोशाक है ! लाल रंग की उसकी ओढ़नी और विद्या लींट के लहुंगे में वह कैसी सुन्दर लगती है ! कौन जाने उसकी सुन्दरता और उसके श्रीकृष्ण की वहन होने के कारण ही तो मेरा क्रोध नहीं मिट गया है। अजुन! शीशे में क्या देख रहे हो, मेरी तरफ़ देखों न १"

"सामने क्या देखूँ १ तुम सुभद्रा के लिए कह रही हो न १ पर सुभद्रा तो तुम्हारी दासी वनकर रहने के लिए आई है।" अर्जुन बोला।

"वह तो कभीकी मेरे पैर छूकर गई। और कह भी गई कि 'मैं तो तुम्हारी दासी हूँ।' वह तो श्रीकृष्ण की वहन है न ? भला मोर के पंखों पर कहीं कारीगरी की भी ज़रूरत होती है ? पर तुम तो फिसल गये न ?" द्रीपदी ने कहा।

"पांचाछी ! द्वारिका से मैं तथा श्रीकृष्ण याद्वों का मेछा देखने के छिए रैवतक पर्वत पर गये थे, वहीं मेरी नज़र उसपर पड़ी ।" अर्जुन वोछा ।

"नज़र क्यों पड़ी ?" द्रीपदी की आंखें चढ़ गईं।

"नज़र पड़ी सो पड़ी। देवी! तुम्हें यह माछ्म है न, कि हम पुरुपों की नज़र जब इस प्रकार पड़ जाय तो फिर हटाये नहीं हटती ?" अर्जुन बोछा।

"मुक्त भला यह क्यों माल्य हो ? मैं कोई पुरुप तो हूँ नहीं । में तो स्त्री हूँ, इसलिए मेरी नज़र ऐसी जगह पड़े ही नहीं यह मैं ज़रूर जानती हूँ। यह अधिकार तो तुम पुरुपों ने ही रक्खा है !" हैं।पदी ने व्यंग से कहा।

"देवी ! ऐसा कहती हो तो यही सही। नज़र जो पड़ गई

वह तो अव न पड़ी जैसी होने वाली है नहीं।" अर्जुन का स्वर भी कुछ कठोर होगया।

"इन बारह वर्षों में ऐसी कितनी नज़रें पड़ीं हैं ?" होंपड़ी ने पूछा।

"जितनी पड़ी होंगीं उतनी ही तुम्हारे सामने आजावेंगी।" अर्जुन ने भी उड़ाऊ जवाव दिया।

द्रीपदी तुरन्त अकड्कर वोली, "मुमसे क्रुळ छिपा नहीं है। सुभद्रा ने आकर सब वार्ते कह दी हैं। मेरी नाग-वहन कहाँ है ?" अर्जुन याद करता हो इस तरह सिर खुजलाता हुआ बोला, "कीन, उल्ल्पी ?"

"नाम तो तुम जानो। मैं कोई न्याह में मौजूद थी, जो नाम जानती ?" द्रीपदी ने कहा।

हां, उछ्पी ही उसका नाम है। पर वहां तो में एक ही रात रहा था।" अर्जुन ने वतलाया।

"तो उल्पी को उसके पिता के यहाँ ही छोड़ आये १" द्रोपदी ने पृछा।

"हाँ, वह वहीं रहेगी।" अर्जुन ने संक्षेप में कहा।
"और भी कोई रह गई है १" द्रौपड़ी ने ज़ोर देकर पूछा।
"वस, उल्पी का ही ज़िक करना भूल गया था।" अर्जुन
कुछ छिपाता हुआ-सा बोला।

"ओर दूसरी भी तो कोई है ?" द्रौपदी ने प्रश्न किया। "दूसरी ? दूसरी यही उछ्पी और कीन ?" अर्जुन बोछा। "दृसरी नहीं, तीसरी। कोई मणिपुर नामका शहर है न ?" द्रोपद्री ने पूछा।

"हाँ, है तो।"

"वहाँ फीन है ? जैसे विलकुल भूल ही गये हो !" हीपदी मजाक करती हुई बोली।

"अरे हाँ ! चित्रांगदा; चित्रवाहन राजा की पुत्री ! उसकी तो याद ही नहीं रही थी ।" अर्जुन छुछ याद करता हुआ-सा बोला।

"याद क्यों रहे ? मणिपुर में सिर्फ़ एक हज़ार रात ही तो रहे और सिर्फ़ एक ही पुत्र तो हुआ, इसल्एि भूल जाना स्त्राभाविक ही है !" होपदी ने और मज़ाक किया।

"वह चित्रांगड़ा भी वहीं रहेगी। वश्रुवाहन वड़ा होने पर आये तो भले ही आजाय।" अर्जुन ने कहा।

अव द्रीपदी से न रहा गया। वह तनकर अर्जुन के सामने वंट गई और कहने लगी—"अर्जुन ! कुन्ती के उदर से पैदा हुए अर्जुन ! यह तुम निश्चय समम्मना कि तुम्हारे बनवास से सुरक्षित छोटने पर मु जतनी ख़ुशी हुई है बतनी और किसी-को न हुई होगी। लेकिन इन चारह वर्षों में तुम जो तीन नई गांठें बाँघ लाये हो, उससे मेरे दिल में क्या बीत रही होगी, इसका तुमने कोई ख़याल किया है ? सुभद्रा तो श्रीकृष्ण की बहन इसलिए मेरी भी बहन ही है। लेकिन तुम पुरुष लोग ज्यों-ज्यों नई गांठें बांधत जाते हो त्यों-त्यों पुरानी गांठें ढीली होती जाती हैं यह

ख्याल ज़रूर रखना।"

अज़ुन द्रौपदी को शान्त करते हुए वोला : "देवी ! क्रोध मत करो । जो होगया वह तो हो ही गया ।"

"यह तो मैं सममती हूँ, अर्जुन !" पर अपनी छाती को चीरकर वताऊँ तो तुम्हें पता चले कि वहां इस समय कैसा तूफ़ान उठ रहा है।" द्रौपदी बोली।

"मैं उसकी कल्पना कर सकता हूँ ।" अर्जुन ने कहा ।

"तुम कैसे करुपना कर सकते हो ?" होपदी गरम हो उठी, "ईश्वर ने ऐसी करुपना से पुरुपों को वांम्स बनाया है। तुम पुरुप तो हमें अपनी बासना के यंत्र समस्तते हो। तुम्हारे छेखे तो हमारे न मन होता है न हृदय, न बुद्धि होती है न मानापमान का खयाछ। हमारी तो तुमने ऐसी स्थिति बनादी है कि जब तुम चावी दो तब हम बोलें-चालें और उछल कूद मचायें, पर जब चावी निकाल दो तो जहां-के-तहां पड़े रहें। क्यों, बोलते क्यों नहीं ?"

"देनी ! तुम तो हमारे कुछ की भूषण हो !" अर्जुन ने कहा ।
"हाँ, आभूषण तो हैं ही । पर तभी जवतक कि वह
तुम्हें अच्छा छगे । एक आभूषण पुराना हुआ नहीं कि तुम उसे
पिटारी में रखकर नया ख़रीद छो, इसी तरह के आभूषण
न ?" द्रौपदी ने कटाक्ष किया ।

"देवी ! इस समय तो तुम जो कहो वह सब सुनने को मैं तैयार हूँ ।" अर्जुन बोला।

"सुनोगे नहीं तो जाओगे कहाँ १ पर अर्जुन, सहन तो मुक्ते

करना पड़ता है न १ आयों में किसी स्त्री के पाँच पित होना सुना है १ फिर में तो ठहरी हुपद की पुत्री और वीर घृष्ट्युम्न की वहन । अपनी कुछ-परम्परा छोड़कर और अपनी सगी मां के कहे पर ध्यान न दे मेंने तुम पाँचों के ताथ शादी की । अर्जुन ! तुम सव भाइयों के स्नेह की मूखी होकर मैंने तुम्हारे कुछधर्म के अनुसार आचरण किया । तुम पाँचों भाइयों के वीच रहकर और तुम्हारी वासनाओं को तृम करते हुए भी तुम छोगों में कोई भेदमाव पैदा किये वग्रैर में तुम्हारा घर चला रही हूँ । इसमें मेरी क्या गत होती है, यह तुम्हें क्या माद्म १ माता कुन्ती के पाँचों पुत्रों में एका बना रहे इसका मुम्मपर कितना भार होग़ा, इसका भी तुम्हें कुछ खयाल है १" द्रौपदी ने पूछा ।

"ज़रूर है।" अर्जुन ने कहा।

"नहीं है। तुम सब भाइयों को मुक्त एकसे संतोप नहीं हुआ, इसीसे दूसरे-तीसरे व्याह करने के लिए दौड़ते फिरते हो, मुक्ते तो यही मानना चाहिए ?" द्रोपदी ने कहा।

"देनी ! ऐसी वात नहीं है । हमारे कुछ में पुरुषों के एक से अधिक स्त्रियों के साथ व्याह करने का रिवाज है, इसिछए इससे तुम्हें बुरा न मानना चाहिए।"

"मैं तो, वावा, हारी तुम्हारे इस कुछ से ! एक स्त्री से पाँच पुरुष विवाह करें, तव कहो कि 'यह हमारे कुछ का रिवाज है।' और एक पुरुष अनेक स्त्रियों से विवाह करें तब भी वह 'कुछ-धर्म !' मछा ! यह तुम्हारा कैसा.कुछ-धर्म है ? अर्जुन ! आज तुम आर्य छोगों के बीच रह रहे हो। स्त्री के विवाह किये हुए पति से पुत्र उत्पन्न न हो तो दृसरं पुरुष से पुत्र उत्पन्न करे, पति मर गया हो तो परपति के साथ नियोग करे, एक पुरुप अनेक स्त्रियों को ब्याहे या एक स्त्री अनेक पतियों से विवाह करे-ऐसे अनेक रीति-रिवाज आर्य छोगों में पहले किसी जमाने में थे। लेकिन तुम्हें समम्तना चाहिए कि सुसंस्कृत आर्य इन रिवाजों से मुक्त होते जाते हैं। जब संस्कारी आर्य एकपतित्रत और एक-पत्नीव्रत का सुद्ध आदर्श स्वीकार करने छगे हैं, तव पाँचसौ वर्ष पुराने विवाह के जंगळी रिवाजों को कुछ-धर्म के नाम से पकड़े रहोगे तो तुम्हारा और तुम्हारे कुछ का पतन होगा और आर्य तुम्हें पामर सममोंगे।अर्जुन!आज जितनी समम मुभामें है उतनी जिस दिन तुमसे विवाह किया उस दिन होती, तो जैसे भी होता में तुममें से किसी एक के साथ ही विवाह करती और पाण्डवों के ही हाथों पाण्डवों के कहे जानेवाले इस कुल-धर्म का ख़ात्मा कराती।" द्रोपदी ने कहा।

"देवी, देवी ! आज तुमने मेरी आंखें खोळ दी ।" अर्जुन ने कहा।

"तुम पुरुष आँखें मूँदकर चाहे जिससे विवाह करते रहो और मैं कुछ न बोलूँ, तो फिर मैं तुम्हारी स्त्रों कैसी १ अर्जुन ! जो-कुछ कह रही हूँ उसके लिए माफ करना। पर ग्रनीमत यही है कि तुम्हें द्रीपदी जैसी आर्य-स्त्री मिली है। दुनिया में आर्य-स्त्री न होती तो तुम्हारे-जैसे पुरुष विवाहित जीवन को पशु-जीवन-सा बनाने में ज़रा भी न हिचकिचाते।" द्रौपदी ने कहा।

"देवी! तुम जो-कुछ कहती हो वह सब ठीक है। पर आज तो में जो भूछ कर चुका हूँ वह अब मिथ्या नहीं हो सकती। अब मेरी भूछों की अगर तुम और छानबीन करोगी तो सुभद्रा अपने मन में और दुःखी होगी। ग्रछती अगर किसीकी है तो वह मेरी है, और उसका फल मुमे मिछना चाहिए।" अर्जुन दीन स्वर में वोला।

"अर्जुन ! मैं द्रुपद की पुत्री हूँ । सुभद्रा को मैंने अपनी बहन कहा है, वह खाली दिखावे के लिए नहीं है । वह बेचारी तो मेरी ही तरह आई है । मेरा रोष तो तुम सब पर है।" द्रौपदी ने कहा ।

"सवपर नहीं, बल्कि अकेले मुम्मपर।" अर्जुन बोला।

"नहीं, युधिष्ठिर पर भी है; क्योंकि तुम जब सुभद्रा का हरण करने वाले थे उससे पहले तुमने युधिष्ठिर की सलाह पुछवाई थी, यह मैं जानती हूँ।" द्रौपदी ने कहा।

"और भाईसाहब ने उसकी आज्ञा भी तो देदो थी ?" अर्जुन बोळा।

"हाँ। कोई भी रिवाज जब लम्बे अर्से से जारी हो तो उस रिवाज के पीछे चाहे जैसा अधर्म छिपा होने पर भी वह पुराने रिवाज के नामपर समाज में अपनी प्रतिष्ठा करा लेता है। और सर्वसाधारण तो रिवाज के इस पुरानेपन को ही इसकी योग्यता का प्रमाणपत्र मान लेते हैं। युधिष्ठिर महाराज भी इस कहे जाने वाले कुलधर्म से उपर उठकर विवाह का विचार न कर सके, इसीलिए उस कुम्हार के घर में मेरे पिताजी से कह दिया कि 'यह तो हमारा कुल-धर्म है' और तुम्हें भी सुभद्रा के लिए आज्ञा दे दी। पर अर्जुन! अब मिहरवानी करके अपनी प्रजा को ऐसे कुल-धर्म से बचाना। में तो यही चाहती हूँ कि यह कुलधर्म अब यहीं पर खत्म होजाय और पाण्डवों की संतानों के लिए नया सुसंस्कृत कुल-धर्म बने।" द्रोपदी ने अर्जुन के हाथ जोड़े।

"देवी ! मुक्ते लिज्जित न करो । आज तो मैं तुम्हारी बंदना करना चाहता हूँ ।" अर्जुन विनयपूर्वक वोला ।

"अर्जुन! मेरी वन्दना मत करो। मैंने अगर तुम्हारी मूल वताने के लिए ही वह सब कहा होता तब तो और वात थी; पर मैंने तो शायद बहुत ज्यादा कठोर वातें कहीं हैं। लेकिन प्यारे अर्जुन! मैंने जो कुछ कहा उसमें मेरे दिल का दर्द था, इस कारण मैं तुम्हारी वन्दना करती हूँ। तुम मेरे लिए तीन-तीन सौतें लाये, उसकी ईर्ष्या के कारण में जल रही थी; इस कारण मैं तुम्हारी वन्दना करती हूँ। तुमपर इतना क्रोध करके अब मैं थोड़ी हलकी हूँ। मेरी आंखों का ज़हर अब निकल गया है।" द्रीपदी शान्त हुई।

"देवी पाञ्चाली ! तो अव चलें १ महाराज युधिष्टिर हमारी राह देखते होंगे।" अर्जुन ने कहा।

और अर्जुन और द्रीपदी दोनों युधिष्ठिर के पास गये.।

## खाण्डव वन में आग

सुभद्रा को लेकर अर्जुन इन्द्रप्रस्थ आया, उसके कुछ समय वाद श्रीकृष्ण सुभद्रा के विवाह का भात देने के लिए इन्द्रप्रस्थ आये।

एक वार अर्जुन और श्रीकृष्ण इन्द्रप्रस्थ के आस-पास का प्रदेश देखते हुए घूम रहे थे, इतने में उन्हें रास्ते में एक ब्राह्मण दिखाई दिया। अर्जुन और श्रीकृष्ण को जाते देख, ब्राह्मण गिड़-गिड़ाकर उनसे कहने लगा—"महाराज! मैं ब्राह्मण हूँ और कई दिनों से भूखा हूँ। साप कृपा करके मेरी भूख मिटाइए।"

श्रीकृष्ण बोले—"जिसके चेहरे पर इतना तेज दीप्तिमान है, वह भला भूखा कैसे हो सकता है ?"

"महाराज !" त्राह्मण हाथ जोड़कर बोला, "प्राणिमात्र की भूख भिन्न-भिन्न प्रकार की होती है। किसीको अन्न की भूख होती है तो किसीको विद्या की; किसीको धन की भूख होती है तो किसीको कीर्ति की; किसीको खी की भूख होती है तो किसीको प्रत्र की; इसी प्रकार किसीको त्याग की भूख होती है तो किसी को-सत्ता की।"

"तुम्हें किस चीज़ की भूख है ?" अर्जुन ने पूछा। "सुभे सत्ता की भूख है। इस खाण्डव वन पर मैं अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता हूँ।" त्राह्मण वोला।

"तू तो इन्द्रप्रस्थ पर भी अपना आधिपत्य चाह सकता है। चाहने का क्या। पर खाण्डव वन के साथ तेरा सम्बन्ध क्या है १<sup>73</sup> अर्जुन ने पूछा।

"महाराज ! आपने सुभे पहचाना नहीं। मैं अग्नि हूँ। कुछ वरस पहले इस सारे प्रदेश को मैंने अपने अधिकार में कर लिया था और खाण्डव वन के नाग लोगों का संहार कर डाला था।" अग्निदेव वोला।

"तो फिर आज यह किसके अधिकार में है ?" अर्जुन बोछा।
"मैंने नागों का संहार किया, उसके बाद कुछ समय तक तो वे दवे हुए-से रहे; लेकिन फिर तो देखते-ही-देखते सार प्रदेश में अराजकता फेंल गई और नाग लोगों के नायक तक्षक ने मेरी सत्ता को उखाड़ दिया।" अग्नि ने कहा।

"तो तक्षक बहुत बल्जान है, क्यों १" श्रीकृष्ण ने प्रश्न किया।
"बल्जान तो है ही। पर साथ ही उसे देवराज इन्द्र की भी
बड़ी मदद है। इन्द्र अगर उसकी मदद पर न हो तो इसी घड़ी में उन सबको जलाकर भस्म करहूँ।" अग्नि ने कहा।

"तो अव तुम क्या करना चाहते हो १" श्रीकृष्ण ने पूछा।

"महाराज ! क्या करूँ और क्या न करूँ इसीकी उधेड़वुन करता हुआ में वरूण के पास गया था । वरूण हमारे देवलोक के पुराने ऋृपि हैं। आजतक जगत् में जव-जव प्रलयकाल जैसे संहार हुए हैं तव-तव संहार में काम आनेवाले खास-खास शस्त्रास्त्र वनग के यहां हो यन हैं। जब कभी संहार का कोई ईश्वरी संकेत होना है तो बनग उस संकेत के अनुसार बहुत सावधानी से शक्तान्त नेवार रहाने हैं और समय आने पर अधिकारी पुरूप को उन्हें पहुँचाने हैं।" अग्नि ने अपनी बात जारी रखने हुए कहा।

"तुमने वस्ता के पास जायर बया किया ?" श्रीकृत्या ने पृछा।
"में तो अपनी विपत्ति में उनमें सलाह मांगने गया था। उस
समय बरुणदेव किसी भावी संतार के लिए शस्त्रास्त्र तैयार
कर रहे थे। मेरी बात मुनने ही वह बोले, 'यह रथ देखा ? इसमें
ये दो तरफल ऐसे बनाये हैं जिनमें बाण कभी खत्म ही नहीं
होंगे। ये सफ़ेंद्र पोहे हैं, हनुमान की ध्यजा बाले इस रथ को ये
घोड़े त्यींचेंगे। और यह धनुप ? देखो इसमें कैसे-कैसे रल जड़े
हुए हैं। इस गाण्डीय की टहार मात्र ही शबू के लिए काफ़ी है। यह
गड़ा और यह चक्र भी देख। इस समय संसार में थोड़े ही समय
याद एक मशासंधर होनेवाला है, उसीके लिए ये दिव्य शासास्त्र
में तैयार कर रहा है।" अग्निदेव बोलने-बोलने जरा सटक गये।

"हेकिन तुम्झरी त्रात का उन्होंने क्या जवात्र दिया ?" अर्जुन बोहा ।

"मुक्त उन्होंने यह बना दिया कि इन साधनों का उपयोग करने के लिए श्रीकृत्य और अर्जुन पृथ्वीलोक में पैदा हुए हैं, इसलिए तुम उनते मिलकर मदद मांगो तो ठीक होगा। अगर वे मदद करना स्वीकार करलें तो मेरे ये साधन उनके लिए तैयार हैं।" अग्नि ने अपनी बात समाग्न की। "तो जो तुम चाहते हो वही वरुणदेव का महासंहार है क्या १" श्रीकृष्ण ने पूछा।

"अजी नहीं। महासंहार तो कुछ समय वाद होनेवाला है। मुक्ते खुद इस महासंहार के वार में कुछ भी मालूम नहीं है। लेकिन पुरातन ऋषि वरुण कहते थे कि इस जगत् में एक महासंहार के वीज जग चुके हैं—उसको अब बहुत समय नहीं है।" अग्नि ने कहा।

"सखा अर्जुन!" "श्रीकृष्ण ने पूछा, "बोलो, क्या इराता है ?"
"लक्ष्मी अगर विना माँगे आती हो तो उसके लिए इन्कार
क्योंकर हो सकता है ? वरण का दिया हुआ दिन्य रथ मिले,
घोड़े मिलें, गाण्डीव धनुप और जिसमें कभी वाणों की कमी न
पड़े ऐसा तरकश मिले, इसके अलावा गड़ा और चक्र भी मिलते
हों, तो फिर क्या वात है ? अग्निदेव की मदद करके भला उन्हें
हम क्यों न ले लें ? अग्नि को हम अपना मित्र बनायेंगे तो किसीन-किसी दिन वह हमारे काम ही आयेंगे।" अर्जुन ने
जवाब दिया।

"अच्छा तो, अग्निइंब, आप वरुण के पास से उन सब साथनों को छे आइए और फिर आप चाहें तो खाण्व वन में आग छगा दें। आप जब आग छगायेंगे तब हम किसीको भागने नहीं देंगे। वतलाइए, कब आप यह काम शुरू करगे १" श्रीकृष्ण ने अग्नि से कहा।

"करु ही क्यों न शुरू करतें ? इस समय तक्षक कुरुक्षेत्र

गया हुआ है, यह भी सुयोग को ही बात है। वरुण के पास से उन सब साधनों को छाने में भछा क्या देर छगती है ? महाराज ! आपको अनेक नमस्कार !" यह कहकर अग्नि ने विदा छी, और श्रीकृष्ण तथा अर्जुन इन्द्रप्रस्थ की ओर गये।

x x x

अग्नि के खाण्डव वन में प्रवेश करते ही ऐसा माऌम होने लगा मानों चारों ओर प्रलय आगया। पृथ्वी के संहारकाल के समय जिस प्रकार आकाश में मेघ छा जाते हैं और बिजली की कड़कड़ाहट से पृथ्वी फटने छगती है उसी प्रकार खाण्डव वन के विशाल वृक्ष बड़े ज़ोरों से आवाज़ करते हुए जलने लगे और उनके धुंएँ से अनंत आकाश काँपने छगा। खाण्डव वन में नाग छोगों की वस्ती थी। नाग छोगों के नायक का नाम तक्षक था। वह किसी काम से गया हुआ था। नागों के अनेक स्त्री-पुरुष, ढोर-हंगर, प्रग्रु-पक्षी, साज-सामान सब अग्निदेव की प्रचण्ड ज्वालाओं में भस्म होने छगे। पक्षी गर्मी को सहन न करने के कारण उड़ने छगे, लेकिन अधवीच में ही माग से पंखों के झुलस जाने पर आग में गिर पड़े और भस्म होगये। कितनी ही नाग स्त्रियां अपने दुधमुँहे वच्चों को लेकर भागी, लेकिन अग्नि ने उनको रास्ते में ही पकड़ लिया और उनके दृध-पीते बचों को अपनी मों की छातियों में ही भस्म कर दिया। नाग होगों के ढोर-डंगर अपनी रक्षा के लिए चिल्लाते हुए इधर-उधर भागने लगे; लेकिन अग्नि उनको भी छोड़नेवाला नहीं था। सारे खाण्डव वन में भय

और त्रास का साम्राज्य छा गया और वहाँके निवासियों के आर्तनाद से कान फटने छो; लेकिन अग्निदेव तो हृद्यहीन होकर अपना काम किये ही जारहे थे। तक्षक के परमित्र इन्द्र को जब नाग छोगों की इस विपत्ति की खबर हुई तो वह उनकी मदद को दौड़े; लेकिन क्या करते ? अग्निदेव ने तो सारे प्रदेश को घर लिया था और कोई छोटा-सा प्राणी भी जिन्दा वहाँसे बाहर न निकले, इसके लिए अर्जुन तथा श्रीकृष्ण सीमा पर मौजूद थे। देवराज इन्द्र ने जलते हुए खाण्डव वन को बुम्ताने का कितना ही प्रयन्न किया और अन्त में सारे प्रदेश पर पानी की सहस्रों थारायें वरसाई, लेकिन पानी की धाराओं से आग में और वृद्धि ही हुई। इसलिए इन्द्र हतारा हुए और जलते हुए सारे खाण्डव वन को खड़े-खड़े देखते भर रहे।

अर्जुन और श्रीकृणा सारे प्रदेश में घूम-फिरकर इस वात की खास निगरानी रख रहे थे कि अग्नि के इस सपाटे में से कोई वचकर निकल न जाय। इन्द्र के सारे प्रयन्नों को निष्पल करने में अर्जुन का वड़ा हाथ था। वरुण के दिये हुए इन नये साधनों से ये दोनों भित्र जलकर खाक होजाने वाले वन की सीमा की रक्षा कर रहे थे। इतने में किसीकी जोर से आवाज आई— "हे श्रीकृष्ण! ओ अर्जुन! मुक्ते वचाओ, मेरी रक्षा करो।"

आवाज सुनते ही अर्जुन चोंक पड़ा। पीछे मुड़कर देखा तो एक पुरुष बड़ी ज़ोर से दौड़ता हुआ आ रहा था और आग की रुपटें उसका पीछा कर रही थीं। "हे श्रीकृष्ण ! हे अर्जुन ! मुम्ते वचाओ, नहीं तो तुम्हें वड़ा पाप छगेगा ।"

अर्जुन ने अस्नि की लपटों को रोककर उस पुरुष से पूछा, "तुम कौन हो और क्यों भाग रहे हो ?"

आग की छपट से वचकर आगन्तुक ज़रा स्वस्थ हुआ और बोला, "महाराज ! मैं एक दानव हूँ। मेरा नाम मय है। बहुत वपीं से इस खाण्डव वन में रहता हूँ। अपने अध्ययनगृह में स्थापत्य और शिल्प शास्त्रों का अध्ययन कर रहा था, इतने में इन लपटों ने मुक्ते पकड़ लिया। इसलिए तुम्हारे पास भागा आया हूँ। मुक्ते इनसे बचाओ !"

"आज तो अग्निदेव सारे वन में आग छगा चुके हैं, इस-छिए उसमें से कोई ज़िन्दा बचकर जा नहीं सकता।"

"श्रीकृष्ण ! पाण्डु के पुत्र अर्जून ! तक्षक और अग्निदेव का आपस में वैर है । इसके छिए तक्षक की सारी प्रजा को जलाकर भरम कर देना क्या अग्निदेव का न्याय है ? राजा छोग राज्य-छोम या सत्ता-छोम के वश होकर सारे गाँव-के-गाँव उजाड़ डाछें तो भी आप सब उसे धर्म के नाम पर सह छेंगे ? मयदानव ने कहना शुरू किया ।

"अग्निदेव और तक्षक इन दोनों में से कौन सचा है और कौन भूठा, यह देखना हमारा काम नहीं है। हमने अग्निदेव की मदद करना मंजूर किया है, इसलिए यहाँ खड़े हैं और किसी-को वाहर नहीं जाने देते।" अर्जुन ने जवाब दिया। मयदातव ने ज़रा मुस्कराकर कहा—"कोई साधारण स्वित्र ऐसा जबाब देता तो में समम्म सकता था। लेकिन अर्जुन! तुम तो एक अधिकारी पुरुष हो। मेंने जो-कुछ सीत्वा है उसपर से में कह सकता हूँ कि जिस रथ में तुम बैठे हो वह और तुम्हारे हाथ में जो धनुष और तरकश हैं ये सब किसी इश्वरीय संकेत के कारण ही तुम्हारे पास हैं। इस कारण तुम्हारे जैसा पुरुष सुमें ऐसा जबाब नहीं दे सकता।"

"तो तुम्हें जाने हुं, यही तुम चाहने हो न १" श्रीकृष्ण ने पृष्टा।

"मेरी रख़ा करो । पर वह सुम जैसे रंक पर रहम

खाकर नहीं। आप जैसे क्षत्रियों को मरना आता है तो सुम जैसे

श्राह्मणों को भी मरना आता है। अतः मेरी रख़ा करना आपको

धर्म माल्म पड़ता हो तो ही मेरी रख़ा कीजिए। शास्त्र में श्राह्मणों
को अवव्य कहा गया है, यह आप क्या नहीं जानते ? श्राह्मण

अवध्य सिर्फ इसीलिए नहीं है कि उसका शरीर शृह के

शरीर से कुछ मीटा होता है, बल्कि इसिलिए कि श्राह्मण समस्त

प्रजा की संस्कृति का रख़क है। राज्य-छोभ के चाह जैसे घोर

युद्ध में भी श्राह्मणों का बलिदान नहीं होने देना चाहिए। आज

आप छोग खाण्डन वन को जलाकर हमारे जैसे श्राह्मणों की

संस्कृति का नाश करने पर तुले हुए हैं, इसीका में विरोध कर रहा

हूँ और इसी कारण में अपनी रख़ा चाहता हूँ।" मय ने कहा।

"तुम तो दानव हो न ?"

"जन्म से ज़नव हूँ, लेकिन स्थापत्य और शिल्प-शास्त्र क

ज्ञाता होने के कारण में ब्राह्मण हूँ। हम दानव आप छोगों को भले ही जंगली और उजड़ दिखाई देते हों, फिर भी इस प्रकार की विद्या में तो आम आयों को हमसे अभी भी वहुत-कुछ सीखना वाकी है।" मय बोला।

"मय ! जा, तुभी मैं अभयदान देता हूँ । तू अपने कुटुम्ब-कवीले को लेकर अच्छी तरह यहाँसे निकल जा । और कोई इच्छा है १" अर्जुन ने कहा ।

"खाण्डव वन को आग लगाने के पहले अगर मुक्ते पता चलता तो बहुत-कुळ मांगता। अग्निदेव ने इस प्रदेश के स्त्री-वशों को जलाकर वड़ा भारी अनर्थ किया है। पर अब तो उसका कोई उपाय नहीं रहा। अर्जुन! आज तक्षक की अनुपस्थिति में तुम लोगों ने जो इन तमाम नाग लोगों का संहार किया, इससे तक्षक तुम्हारा मित्र हुआ या शत्रु ?" मय ने पूछा।

"आख़िर तुम और कहना क्या चाहते हो ?" अर्जुन ने पूछा। "मेरा मतलव यह है कि इससे तो उलटा तक्षक तुम्हारा शत्रु होगया और उसका मौक़ा होने पर तुम्हें या तुम्हारी प्रजा को वह ज़रूर उसेगा। इसी खाण्डव वन को एक बार अग्निदेव ने अपने अधिकार में कर लिया था, पर वहाँ फिर से नाग लोग आगये और अग्नि को वहाँ अपना पाँव रखना भारी पड़ गया। आज तुमने नाग लोगों का सर्वनाश किया है तो कल नाग लोग तुम्हें सतायेंगे। इस प्रकार यह समस्या तो ज्यों-की-त्यों वनी ही रहेगी न ? यह ठीक है कि मुमे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है; पर मैं तो अपने मन में उठी हुई बात सिर्फ़ कह भर रहा हूँ।" मय बोछा। "आज इन सब बातों पर विचार करने का समय नहीं है। तू अपनी जान छेकर भाग जा।" अर्जुन ने कहा।

"धन्यवाद, महाराज ! आपने मेरी वार्तों को सुनकर मेरी रक्षा की, इसलिए एक प्रार्थना करता हूँ। मेरी स्थापत्यकला और शिल्पकला की जब आपको ज़रूरंत हो तब मैं आपकी सेवा के लिए तैयार हूँ। खाली शिष्टाचार के लिए मैं यह नहीं कह रहा हुँ, यह ध्यान रक्खेंगे।" मय ने कहा।

"अच्छो वात है; जाओ।"

"अर्जुन ! भविष्य में तुम शायद राजसूय यज्ञ करो, तव यह दानव तुम्हारे काम आसकता है। इसलिए उस वक्षत यह वात याद रखना।"

"ठीक है।" श्रीकृष्ण ने यह कहकर वात पूरी की । मयदानव दोनों की आज्ञा हेकर चला गया और श्रीकृष्ण तथा अर्जुन अपने-अपने काम में लग गये।

## सारथी बृहन्नला

वनवास के तेरहवें वर्ष पाण्डवों को अज्ञातवास में रहना था। द्रीपदी समेत पाँचों पाण्डव विराट राजा के नगर में गुप्तवेश में रहे। उर्वशी के शाप से अर्जुन एक साल के लिए नपुंसक वन गया और बृहन्नला नाम रखकर राजकुमारी उत्तरा को संगीत तथा नृत्य सिखाने लगा। द्रीपदी रानी सुदेण्णा की दासी बनी और उसने अपना नाम सैरन्द्री रक्खा।

अज्ञातवास के दिनों में पाण्डवों को खोजकर प्रकट कर देने के लिए कौरव जीतोड़ कोशिश कर रहे थे। इसके लिए अपने कितने ही गुप जासूस भी उन्होंने देश-विदेशों में भेजे। जिसूत नाम का अद्वितीय पहलवान विराटनगर में कुश्ती में हारकर मारा गया। यह समाचार पाकर शक्तिन को कुछ शंका तो हो ही गई थी। कीचक और उसके सौ भाइयों की वात भी उड़ती-उड़ातीं कौरवों तक पहुँच ही गई। अतः दुर्योधन ने एक बड़ी फ्रीज के साथ विराटनगर पर चढ़ाई करदी।

एक दिन रानी सुदेष्णा अपने महल में वैठी हुई थी और सैरन्थ्री उनकी चोटी गूँथ रही थी। एकाएक दरवाज़े पर किसी

1

की आवाज आई—"सुदेष्णा माई ! हमें वचाओ । अरे, जल्द बचाओ ! हाय ! मार डाला रे !"

आवाज़ सुनते ही सुदेष्णा उठ खड़ी हुई और पूछा—"कीन १ दरवाज़े पर यह कीन चिहा रहा है १"

"माताजी, यह तो हम हैं, आपकी गाय चराने बाले। वह देखो, गाँव के दाहर वड़ी भारी फ़ौज आई हुई है और हमारे ढोर-डङ्गरों को भगाकर लिये जा रही है।" एक ग्वाले ने कहा।

"किसकी फ़ौज है ?"

"हमने जव पूछा तो उन्होंने कहा, यह कौरवों की सेना है। माताजी ! देखो न, हमारे सिर और पीठ पर छाठियाँ मार-मार कर हमें भगा दिया और सव-की-सव गायें छे गये। माताजी, हम और किसके पास जावें १ आप ही का तो सहारा है। हमें वचाओ।"

"भला मैं अकेली क्या कर सकती हूँ १ महाराज अपनी सारी सेना लेकर दक्षिण दिशा की ओर गये हुए हैं और अभी-तक वापस नहीं लौटे हैं। सेनापित भी उन्होंके साथ हैं। यहाँ तो मैं और कुमार उत्तर यही दो हैं।" सुदेण्णा ज़रा दीन होक़र बोली।

"तो फिर उत्तर भाई छड़ने जायँगे।" द्रौपदी के कहा, "क्यों उत्तर भाई ?"

कुमार उत्तर एकदम छर्छांग मारकर उठा और बोला—"हां-हां, बन्दा छड़ने जायगा, बन्दा ! कहां है कौरव सेना ? देखो, सबको मार गिराता हूँ।" "शावास ! कैसे वहादुर हैं उत्तर भाई ! ठीक तो है । पिताजी यहाँ नहीं हैं, तब आज तो तुमको ही छड़ने जाना और सबको हराकर वापस आना चाहिए।" द्रौपदी बोळी।

"संरन्त्री ! इसमें भी कुछ कहना है ! इस तल्यार से दुर्योधन की गर्दन उड़ा दूँगा, और उसके भाइयों के लिए तो मेरा एक तीर ही काफ़ी है । मां ! वस, अव जल्दी से मेरा रथ तैयार कराओ ।"

"सैरन्त्री ! इस अवीध वालक को क्यों भड़का रही है ? बेटा, तू अभी अफेला लड़ने कैसे जा सकता है ? जब बड़ा हो तब जाना ? अभी तो तू बचा है ।" सुदेष्णा ने कहा ।

"क्या अभी में बना ही हूँ ? ज़रा मेरी तरफ़ देख तो ! नहीं, मुफ्ते तो आज जाना ही है। नहीं जाने देगी तो यहीं में अपनी जान दे दूँगा। मैं विराटनगर का राजकुमार हूँ। शत्रु हमारी गायें ले जायें और में देखता रहूँ ?" उत्तर वेक्करार होकर बोला।

"तो माँ ! कुमार को जाने दो न ?" द्रौपदी बोली।

"तू भी अच्छी मिली। तूने कोई बचा पैदा किया होता तो जानती कि कैसे मेजा जाता है। सकेले कुमार को इस कौरव सेना रूपी काल के मुँह में भला कैसे भेज हूँ ?" रानी बोली।

"अकेले मला क्यों जायँगे ? साथ में इस बृहन्नला को मेज दीजिए।" द्रीपदी बोली।

"बृहन्नला को १ यह क्या वहाँ चोटी खोलकर नाचेगी १" सुदेष्णा ने कटाक्ष किया। "रानीजी!" द्रोपदी ने कहा, "इस वृहन्नला ने तो अर्जुन तक को रथ हाँका है।"

"अर्जुन का रथ हाँका है ? तब तो बृहन्नला, तू मेरे साथ चल और मेरा रथ हाँक।" उत्तर अर्जुन का हाथ पकड़कर उसे खींचने लगा।

"बृहन्नला ! क्या सचमुच तृने अर्जुन का रथ हाँका है ? मेरी समभा में तो यह बात आती नहीं। और अगर हाँका हो तो भी उसका यह मतलब तो नहीं ही हुआ कि उत्तर को लड़ाई में मेज दिया जाय।" रानी बोली।

"माँ ! मैं तो ज़रूर जाऊँगा । तुम भले ही मना करो, पर मैं तो रुक्तेवाला नहीं हूँ । मैं जाऊँगा और फिर जाऊँगा ।"

"रानीजी ! कुमार जव जाने का आग्रह कर रहे हैं तो उन्हें भेज दो न १" द्रीपदी ने कहा।

"और जत्र महाराज आकर पूछेंगे तब उनको में क्या मुँह दिखाऊँगी ?" रानी कुद्ध होकर बोळी।

"कुमार का वाल भी वाँका नहीं होगा, इसका में विश्वास दिलाती हूँ। वृहन्नला जब रथ पर वैठी हो तो रथ को कोई आँच नहीं आ सकती।" द्रौपदी ने कहा।

"वृहत्रला की खूत्र कही ! अरे, वहाँ लड़िकयों को नाचना-गाना तो सिखाना नहीं है; वहाँ तो मड़ी के खेल होते हैं।" रानी ने कहा।

"लेकिन माँ !" उत्तर वोला, "मैं तो जाये वर्गेर नहीं रहूँगा ।

में मर्द हूँ। इस प्रकार कायर वनकर घर में नहीं वैठ सकता।"
"मांजी, मेरी समम्त में तो आप कुमार को जाने दें।"
द्रीपदी फिर बोली।

"त् जबसे 'जाने दो', 'जाने दो' ही कह रही है। पर चृदन्नठा भी तो यहाँ पास ही खड़ी है, उसके मुँह से तो बोल भी नहीं निकल रहा है।" रानी ने गुस्से से कहा।

"मांजी, में क्या कहूँ १ सेरन्थ्री कह ही रही है। अपने मुँह से छछ कहना मुक्ते शोभा नहीं देता। फिर भी में कहती हूँ कि मुक्ते भेजेंगी तो कुमार को ऐसे-के-ऐसे ही आपकी गोदी में सोंप दूँगी, यह विश्वास रक्खो।" अर्जुन ने जताया।

"अव माँ ! जल्दी करो । बृहन्नला ! तैयार होजा। अश्वशाला में से घोड़े जोड़कर रथ को यहाँ ले आ। वेचारे ये ग्वाले राह देख रहे हैं।" उत्तर वोला।

"रानीजी की आज्ञा हो तव न ?"

"बृहत्रला ! सेरन्ध्री ! तुम्हारे वचनों पर विश्वास रखकर मैं अपने इस कोमल कुमार को तुम्हें सोंपती हूँ । बृहत्रला ! उत्तर अभी वालक है, इसलिए मन तो नहीं मानता; लेकिन तूने अर्जुन का रथ हाँका है, इसलिए मुक्ते धीरज है । जा, तू रथ तैयार कर ।"

रानी के कहने पर अर्जुन रथ तैयार करने गया। इधर सुदेण्णा कुमार उत्तर को तैयार करने छगी।

× × ×

विराटनगर के दरवाज़े में से घुंघरुओं की मधुर आवाज़

करता हुआ कुमार उत्तर का रथ निकला। रथ में चार सफेद घोड़े जुड़े हुए थे और आगे घोड़ों की लगाम हाथ में लिये बृहज़ला बैठी हुई थी। अन्दर विराट राजा का लाड़ला कुमार बैठा हुआ मंसूवे वांध रहा था कि अपने कमरे में रक्खे खिलोनों को काठ की तलवार से जिस आसानी से मार देता हूँ उसी तरह कीरवों को हराकर तुरंत वापस आजाऊँगा। कोरवों को देखने के लिए वह बार-बार उचकता और अपनी गर्दन इधर-उधर घुमाता था।

द्रवाज़े से बाहर निकलते ही बृहन्नला ने घोड़ों की लगाम को अच्छी तरह पकड़ा और घोड़ों को छोड़ दिया। रथ के पहिये धूल उड़ाने लगे और थोड़ी देर में यह निश्चय करना मुश्किल होगया कि घोड़ों के पैरों की खुरें ज़मीन को लगती भी हैं या नहीं। कुमार उत्तर को इस रथ-यात्रा में बड़ा मज़ा आ रहा था। लेकिन सामने कुछ देखकर वह एकाएक चौंका और कहने लगा— "बृहन्नला! यह रथ इधर क्यों हांका? हमें तो कौरवों की सेना को मारना है, और यह तो समुद्र की तरफ़ जाने का रास्ता है।"

"कुमार ! धीरज रक्खो, रथ कौरवों की सेना की तरफ़ ही हांका जा रहा है।" अर्जुन ने शांति से जवाव दिया।

"पर सामने तो समुद्र दिखाई दे रहा है! समुद्र की छहरें कैसी चछल रही हैं। उसका पानी सूर्य के तेज से कैसा चमक रहा है! तू गलत रास्ते ले आई। चल, रथ को दूसरी तरफ़ मोड़।" उत्तर वोला।

"कुमार ! तुम जो देख रहे हो वह समुद्र नहीं है; यही

पेड़ के ऊपर जो बड़ी-सी पोटली टँगी है उसे नीचे ले आओ।" अर्जुन बोला।

"पर बृहत्रला ! वहाँ तो कोई मुद्दी टँगा हुआ है । कहीं भूत न हो।" उत्तर बोला।

"भूत-यूत कोई नहीं है। तुम लगाम पकड़कर खड़े रहो। मैं रथ पर चढ़कर उतारती हूँ।" ऐसा कहकर अर्जुन ने पोटली उतारी और उसमें से गाण्डीव तथा दो अखूट तरकश निकाल लिये। इसके बाद पोटली जैसी-की-तैसी बाँधकर वहीं पर टाँग दी और मुर्दे को भी वहीं लटका दिया।

पोटली को देखा तभीसे कुमार हक्का-बक्का होगया था। उसकी समम्त में नहीं आ रहा था कि बात क्या है ? "बृहन्नला!" उत्तर ने कहा, "एक बात पूछना चाहता हूँ। यह धनुष और तरकश किसके हैं ? और तू खुद कौन है ?"

"कुमार ! मौक्रो आगया है, इसिछए सब बताना पड़ता है; पर इतना याद रखना कि अगर तुमने समय से पहले किसीसे कहा तो अपनी जान से हाथ धोओगे। मैं अर्जुन हूँ।" अर्जुन ने खुळासा किया।

"अर्जुन ! पाण्डवों का अर्जुन ? तब तो यह गाण्डीव ही होगा।" कुमार के आनन्द का पार न रहा !

"क़ुमार ! राजा के पास जो कंक रहता है वह युधिष्ठिर हैं, पाकशाला में जो वल्लम है वह भीम है, नक़ुल-सहदेव अश्वपाल शैर गोपालक हैं, और यह सेरन्श्री ही द्रौपदी है। समम गये ? कर्ण आदि होंगे, यह भी कल्पना आई और इस सेना को युद्ध में मार भगाने के मीठे सपने उसके मन में आने छगे। इधर मन में मनसूबे बँध रहे थे, उधर साथ-ही-साथ रथ भी आगे बढ़ता चला जा रहा था।

इतने में अर्जुन ने पीछे नज़र की तो उत्तर रथ में नहीं था।
"अरे! कुमार कहाँ गये ?" रथ के बाहर गर्दन उठाकर देखा तो
कुमार भागा जा रहा था। उत्तर कौरव-सेना को देखकर डर
गया था, अतः पीछे से चुपचाप रथ से नीचे उतरकर सीधा
विराटनगर की ओर भागा।

"अव १ क्या रथ को पीछे छेजाऊँ १ शत्रु को पीठ दिलाऊँ १" अजुन ने सोचा और रथ को वहीं खड़ा करके उत्तर को पकड़ने के छिए दौड़ा। भागने में उसकी चोटी खुछ गई; पर जल्दी ही उसने छुमार को पकड़ छिया। उत्तर छूटने के छिए बहुत छटपटाया; छेकिन अजुन कहाँ माननेवाछा था १ उसने तो छुमार को छाकर रथ में विठाया और रथ को कौरव सेना की ओर चछाने के वदछे स्मशान की ओर मोड़ छिया। स्मशान में एक खेजड़े का पेड़ था, वहाँ जाकर उसने रथ को खड़ा किया।

"कुमार !" अर्जुन वोला, "देखो अव तुम जा नहीं सकते। तुम छड़ न सको तो मत लड़ो। तुम रथ हाँको, और मैं तुम्हारे बदले छड़ लूँगी।"

"त् अकेली कैसे लड़ेगी, वृहन्नला ?"

"इस समय कुछ मत वोलो। रथ से नीचे उतरो और इस

फीरव-सेना है। फीरव-सेना के भाले और तलवारों की चमक से तुम्हें समुद्र का आभास हो रहा है।" अर्जुन ने कहा।

"युहन्नला ! तृष्या फह रही है ? क्या यही कीरव-सेना है, जिसके सामने में आंख उटाकर देख भी नहीं सकता ? ये जो चमक रहे हैं, वे क्या सैनिकों के हथियार हैं ?" उत्तर ने पूछा, और पूछते-पूछते उसका सारा शरीर पशीने से तर होगया। उसके हाथ दीले पड़ गये, मुंह सूख गया, और शरीर के अंग-प्रत्यंग कौप उटे। अफीम कानेवाले का नशा उत्तर जाने पर उसका शरीर जिसे टूटने लगता है उसी तरह कुमार का जोश उत्तर गया और सारा शरीर कीपने लगा।

इधर अर्जुन का सारा ध्यान तो कोरव-संना पर ही था।
सुदेण्णा ये महल में ग्वालों की वार्त सुनी तभीसे उसके हाथ शख्य
पकड़ने को अनुला रहे थे। आज तेरह वर्षों से अन्दर के जिस
जोश को बड़ी महनत से दवा रक्षा था वह आज छल्छला उठा।
बनवास की सारी मुसीवतें उसकी आंखों के आगे नाचने लगी।
प्रिय पत्री द्रीपदी पर आये कष्ट मानों उसे उलहना देने लगे।
जिस महान कार्य के छिए अर्जुन ने स्वयं शंकर भगवान के पास
से पाशुपताल प्राप्त किया, जिस महान कार्य के छिए बमराज
और वरण जैसे लोकपालों के पास से दिन्य अस्त प्राप्त किये, जिस
महान कार्य के लिए स्वयं इन्द्र से वरदान प्राप्त किया, वह महान कार्य
मानों आज उसका आवाहन कर रहा है, ऐसा माल्यम होने लगा।
अर्जुन कोरव-सेना की ओर देख रहा था। उसमें भीष्म, द्रोण,

अव ज़रा भी भिभक्ते वग़ेर रथ को वेघड़क हाँको, और देखों कि अर्जुन कौरवों को कैसे मार भगाता है। जब हम विराटनगर आये थे, तब हमने अपने सब शास्त्रास्त्र वाँधकर इस पेड़ के जपर रख दिये थे, और किसीको शक न हो इसिल्टिए उसके पास मुर्दे को टांग दिया था। लेकिन जबतक में कह न हूँ तबतक यह बात किसीसे न कहना, सममे ?"

"महाशय अर्जुन! में किसीसे नहीं कहूँगा। में अपनी जात ख़तरे में डालकर भी इस वात को गुप्त रक्खूँगा" उत्तर ने कहा, और घोड़े की लगाम अपने हाथ में लेली।

थोड़ी देर में घुँघरओं की नाद करता हुआ रथ कौरव-सेना के सम्मुख आकर खड़ा हुआ और अर्जुन ने जोर से गाण्डीव का टंकार किया। उस एक ही टंकार ने कौरवों के दिछ दहला दिये। 'एक रथ में बैठकर छड़ने के लिए आनेवाले ये दो कौन होंगे ?' 'यह चोटीवाला कौन होगा ?' 'पाण्डवों का तेरहवां वर्ष खत्म होगया क्या ?' 'न हुआ हो तो यह तो अर्जुन-जैसा ही दिखाई देता है; तव तो फिर उसे और वारह वर्ष वन में भटकना होगा।' इस प्रकार कितने ही तर्क-वितर्क कुरु-सेना में चल रहे थे, इतने में अर्जुन ने फिर गाण्डीव का टंकार किया और भीष्म के चरणों में प्रणाम करते हों इस तरह दो तीर वहां आकर गिरे। भीष्म समस गये और उन्होंने दो तीर अर्जुन के सिर पर डालकर आशीर्वाद दिया। द्रोण की भी अर्जुन ने इसी प्रकार वीर-वंदना की, और द्रोण ने भी उसे आशीर्वाद दिया।

इसके बाद युद्ध युद्ध हुआ। भीज्य ने थोड़ी देर तो अर्जुन से टक्कर छी; लेकिन बाद में उन्हें खिसकना पड़ा। ट्रोण तो पहले से ही दूर खड़े थे। कणं बहुत शेखी वचारता हुआ अर्जुन के सामने आया, लेकिन अर्जुन के गाण्डीव के सामने टिक नहीं सका। दुर्योधन ने युद्ध में बहुत बहादुरी दिखाई और अर्जुन को हराने का प्रयत्न किया, पर उसे भी भागना पड़ा। और अन्त में तो अर्जुन ने सम्मोहन अस्त्र छोड़कर सारी कौरव-सेना को मोह-निद्रा में सुला दिया।

"कुमार !" अर्जुन ने पुकारा । "क्यों वृह्⋯ःनहीं, अर्जुन । क्या आज्ञा है ?"

"युद्ध देखा न ?"

"देखा। आखें खोलकर दंख लिया। मुक्ते माल्य होता कि युद्ध ऐसा होता है तव तो में महल में से ही न निकलता। मैं तो सममता था कि जल्दी से इधर-उधर तलवार के हाथ मारकर दो-चार को खत्म कर देना ही लड़ाई है। पर कौरवों से युद्ध करना तो मौत के मुँह में पैर रखना है, यह मैं आज ही सममा। अर्जुन! तुम्हारा जितना उपकार मानूँ उतना ही कम है। आज तो तुमने मुक्ते मौत के मुँह से बचाया है।" कुमार गद्गद् होगया।

"उत्तर ! जब हम छड़ाई में आ रहे थे, तुम्हारी वहन ने तुम्हें टीका काढ़ते वक्त अपनी गुड़ियों के लिए सुन्दर-सुन्दर पोशाकें छाने को कहा था। इस समय सारी सेना सोई हुई है। जाओ, इनमें से जिसके कपड़े तुम्हें अच्छे छगें उन्हें उतार छो। सिफ्ने भीष्म और द्रोण के कपड़ों को मत छूना।" अजुन ने कहा।

कुमार ने रथ से उतरकर कुछ कपड़े उतारे और रथ में रख छिये। इसके बाद सम्मोहन अस्त्र को वापस खींचकर अर्जुन तथा उत्तर गायों को लेकर विराट की ओर लौट गये।

अर्जुन के चले जाने के बहुत देर वाद जब सेना की मूच्छी दूर हुई, तब सब मानों स्वप्न में से उठे हों इस तरह एक-दूसरे की ओर देखते, दूर आकाश में दृष्टि डालते, अपने आस-पास कौन सोया हुआ है यह पता लगाते, अपने शरीर में किस जगह दृदं हो रहा है यह निश्चय करते, उठते-बैठते, कबच और बख़तर की धूल माड़ते तथा शर्माते हुए कौरव भी दुर्योधन की अधीनता में वापस हस्तिनापुर की ओर जाने की तैयारी करने लगे।

कुरुराज दुर्योधन ने विराटनगर की ओर एक शून्य दृष्टि डाली और अपनी सेना को चलने की आज्ञा दी।

## युद्ध की तैयारी

पाण्डवों के प्रकट होजाने के बाद हस्तिनापुर के राज्य में हिस्सा प्राप्त करने के लिए अनेक दूत इघर-से-उघर गये-आये और संधि की वातचीत हुई, लेकिन इस सबका कोई परिणाम निकलनेवाला नहीं था। अन्त में पाण्डवों की ओर से सममौते की रातें लेकर श्रीकृष्ण हस्तिनापुर जाने को तैयार हुए।

पाँचों पाण्डव, द्रौपदी और श्रीकृष्ण एकान्त में बैठे वातें कर रहे थे। श्रीकृष्ण बोले — "अर्जुन! अब तुम कहो। महाराज युधि-ष्टिर और भीमसेन के विचारों को तो मैंने सुन लिया। पाञ्चाली इस सारे प्रश्त पर किस प्रकार विचार करती है, यह भी मैंने जान लिया। अब मैं तुम्हारे विचार जानना चाहता हूँ।"

"महाराज श्रीकृष्ण !" अर्जुन ने कहा, "मेरे या किसी और के विचार जाने विना भी आप जो कुछ करेंगे उसमें हमारा कल्याण ही होगा, इसमें मुक्ते जरा भी शंका नहीं है।"

"फिर भी", श्रीकृष्ण बोले, "तुम अपने विचार तो कहो। तुम लोगों की ओर से संधि-चर्चा करने जाऊँ और तुम लोगों के विचारों को बिना सममें-वृमे ही कुल-का-कुल करने लगूँ तो मेरी संधि-चर्चा को वृहा लगेगा और मेरे प्रति तुम्हारी जो अद्धा है उसमें भी बहा लगेगा।" "श्रीकृष्ण ! महाराज युधिष्टिर जो कहते हैं और जिस तरीकें से कहते हैं, वह मुक्ते तो विलक्षल नहीं रुचता। जिस प्रकार कोरव धृतराष्ट्र-पुत्र हैं, उसी प्रकार हम लोग भी महाराज पाण्डु के पुत्र हैं; हस्तिनापुर के सिंहासन पर जितना अधिकार उनका है, उतना ही विलक उससे ज्यादा हमारा अधिकार है। इस अधिकार को अधिकार मानकर काम करने के वजाय महाराज युधिष्टिर आजतक धृतराष्ट्र से अनुनय-विनय ही करते रहे, जिससे आज तो सबकी यही रालत धारणा होगई है कि हमें ऐसा हक्क है ही नहीं; और धृतराष्ट्र तो ऐसा मानने भी लगे हैं।"

"तव मुक्ते वहाँ जाकर खास वात क्या करनी चाहिए ?" श्रीकृष्ण ने पूछा।

"सबसे खास बात तो यही है कि हमें जो-कुछ छेना है वह भृतराष्ट्र चाचाजी की दया या उदारता से नहीं बिल्क महाराज पाण्डु के पुत्र होने की हैसियत से अधिकारपूर्वक छेना है, यह बात उन्हें साफ़-साफ़ सममा देनी चाहिए।" अर्जुन ने ज़ोर देकर कहा।

"लेकिन", श्रीकृष्ण वोले, "क्या दुर्योघन इस वात को स्वीकार करेगा १ वर्षों से वह सत्ताघीश है, यह भूल न जाना चाहिए।"

"आपकी वात ठीक है। सत्ता बुरी चीज़ है। राजा यह भूल जाता है कि राजा की हैसियत से उसकी जो जिम्मेदारियों हैं उनको पूरा करने के लिए ही उसे अधिकार दिया जाता है, और आगे जाकर खुद सत्ता ही महत्त्व की चीज़ वन जाती है। सभी राजतन्त्रों में ऐसा ही होता है। वेन जैसे राजा को शायद इसीलिए पद्भ्रष्ट होना पड़ा। दुर्योधन को भी अपनी सत्ता छोड़नी ही पड़ेगी, फिर वह चाहे सममा-वूमकर ऐसा करे या लड़-भिड़कर करे।"

"लेकिन युद्ध के सब परिणामों को तुमने महीमांति सोच लिया है १" श्रीकृष्ण बोले।

"युद्ध के परिणाम महाराज युधिष्टिर कहते हैं वैसे ही अनिष्ट होंगे, इसमें मुक्ते जरा भी शंका नहीं है। युद्ध होने पर करोड़ों क्षत्रिय रणभूमि की धूळ चाटेंगे; कितने ही कुळों का युद्ध में समूल नाश होजायगाः कितनी ही स्त्रियां विधवा होजायँगीः कितने ही क्षत्रिय वालक निराधार होजायँगे; सारी प्रजा में अञ्य-वस्था फेंळ जायगी; चोर-डाकुओं का त्रास वढ़ जायगा; व्यापार की अपार हानि होगी; और छोगों के मनों में छड़ाई का नशा ऐसा छा जायगा कि छडाई ख़रम होजाने के बाद भी कुछ समय तक समाज में वही रंग वना रहेगा।इन सव परिणामों की मैं जानता हूँ, छेकिन यह अनिवार्य है। युद्ध होने पर कुछ समय तक तो मनुष्य अपनी मानसिक स्थिरता को खो देंगे, और उसके स्थिर होने तक समाज में अनेक वार ज्यल-पुथल होगी; परन्तु ईश्वर के इस जगत् में ऐसी उल्टा-पल्टी और स्थिरता-अस्थिरता होती ही रहती है, ऐसा भीष्म पितामह से मैंने समस्ता है। इस-लिए अपने परम्परागत अधिकार के लिए लड़ना भी पड़े तो मुभे उसमें कोई अङ्चन माळ्म नहीं पड़ती।" अर्जुन ने नवाब दिया।

"तो फिर, जैसा सीमसेन ने कहा है, सीघे छड़ाई की ही वात रक्खूँ १" श्रीकृष्ण ने पूछा।

"नहीं।" अर्जुन ने टोका, "भीमसेन जो ऋता है वह ठीक नहीं है। श्रीऋणा ! भीष्म पितामह ने मुक्ते जो-कुछ सिखलाया है उसपर से तो ऐसा उनता है कि दुर्योघन, युधिप्टिर या श्रीकृष्ण हस्तिनापुर की प्रजा के भविष्य का निश्चय करनेवाले कीन होते हैं ? हम स्त्राधीं छोग अपने खुद के स्त्रार्थ से प्रेरित होकर सारी जनता को **लड़ाई में मोंकें और लड़ाई में मरने** को स्वर्ग का द्वार वतायें, ऐसे शैतान भला और कीन हो सकते हैं ? राजा या साम्राज्य का यह प्रश्न ऐसा खोखला है कि जन-समाज के जागृत होते ही वड़े-वड़े साम्राज्य चकनाचूर हो जावेंगे । ऐसा समय एक दिन जरूर आनेवाला है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारा यह आपसी भगड़ा निर्दोप प्रजा का ख़ून वहाये वरौर ही मिट जाय तो अच्छा हो। भीमसेन तो किसी भी तरह लड़ाई ही चाहता है। में सम्मानपूर्वक अपना हक मांगता हूँ, हेकिन उस हक के लिए लड़ना पड़े तो उसके लिए भी तैयार हूँ।"

"तुम्हारी वात भी ठीक है। अच्छा तो भीष्म पितामइ या द्रोणाचार्य से क्या कहा जाय १" श्रीकृत्म ने पूछा।

"पहले तो धृतराष्ट्र चाचा से मिलिए। मेरी ओर से उनसे कहिए कि आप तो कोरव-पाण्डवो दोनों के ही हितों के संरक्षक हैं। पाण्डु महाराज हमें आपके भरोसे छोड़ गये हैं। संरक्षक में खुदग़र्जी नहीं होनी चाहिए। जो आदमी कुटुम्ब के अन्दर भी

अपने ही स्वार्थ को प्रधानता नहीं देता उसीका बड़प्पन यश-स्वी होता है। आपने हमारे और कौरवों के वीच भेद किया है, इससे आपके बङ्प्पन को बहु। लगा है। युधिष्टिर पुराने विचारों को मानकर आपको अब भी अपना वड़ा-वूढ़ा मानते हैं; लेकिन मेरी समम में तो आप जैसे स्वार्थी वड़े-वूढ़े मार डाउने के छायक़ · हैं। भीष्म और द्रोण से मेरा प्रणाम कहना। इन दोनों के चरणों में बैठकर मैंने जो-कुछ सीखा है उसके लिए उनका सदा ऋणी हुँ। लेकिन श्रीकृष्ण, दोनों को जता देना कि जीवन-मरण के अवसर पर जो आदमी अपने विचार प्रकट करके ही बैठा रहे और उन विचारों पर अमल न करे, वह इतवीर्य है और इसलिए दया का पात्र है। यह मैं जानता हूँ कि आप दोनों का हमारी ओर झकाव है; आपके हृदय हमारा भला देखकर प्रसन्न होते हैं, यह भी मैं अच्छी तरह सममता हूँ; लेकिन जहाँ घोर अन्याय और स्पष्ट अधर्म होरहा हो वहाँ मनुज्य की क्षात्रवृत्ति अनायास ही जागृत न होजाय, तो फिर वह क्षत्रिय कैसा १ दुर्योधन का अन्याय देखते हुए भी आप उसका साथ दे रहे हैं, इसीसे प्रकट है कि दिल से आप उसके ही साथ हैं और इसी वूते पर सारी कौरव-सेता नाच रही है।" अर्जुन ने अपने जी का गुवार निकाला।

"किसी और से भी कुछ कहना है ?" श्रीकृष्ण ने और पूछा।
"यों तो बहुतों का ध्यान आता है। दुर्योधन है, कर्ण है,
दुःशासन है, विदुर चाचा भी हैं; लेकिन उनसे किसीसे कुछ

नहीं कहना। में समभता हूं कि आज ऐसे संदेशों का कोई अर्थ नहीं है। वातावरण में युद्ध की ठहरें हिलोरें मार रही हैं, और सब एक या दूसरी रीति से छड़ना ही चाहते हैं। ख़ुद आएसे भी शान्ति हो सके, ऐसा मुम्त नहीं लगता। फिर भी एक बार कोशिश कर देखिए। मुम्ते तो यह भी लगता है कि आप-जैसों के प्रयत्नों से कौरव यही समम्हेंगे कि पाण्डव लड़ाई की खाली बातें करके ही जो-कुछ मिले वह लेलेना चाहते हैं। इसलिए मेरा अपना मत तो यह भी होरहा है कि एक बार दो-दो हाथ बताये वगैर कौरवों को होश नहीं आना।" अर्जुन बोला।

"में भी तो यही कहता हूँ ! युद्ध करो तो वे ख़द ही नाकें रगड़ते हुए सामने आर्येंगे।" भीम ने दांत पीसकर कहा।

"लेकिन मुक्ते जाना चाहिए, यह तो तय है न १ संधि न हो तो भी हमारा तो कुछ विगड़ेगा नहीं। अंतिम बार शान्ति और संधि के लिए प्रयन्न करके देख लें, जिससे मन को संतोप रहे। संधि होजाय तव तो लाभ है ही। इसलिए मैं तो कल ही जाऊंगा।" श्रीकृष्ण ने कहा।

"ज़रूर। हमें तैयारी करने के लिए इतने दिन और मिल जायंगे, यह लाम तो होगा ही। श्रीकृष्ण! सुक्ते जो-कुछ कहना था, वह मैंने आपको विस्तारपूर्वक कह दिया है; फिर भी इस सबके पीछे एक बात तो निश्चित ही है। हम भाइयों ने अपना सारा जीवन आपके हाथों में सौंप दिया है। इसीलिए जब दुर्योधन ने आपसे शस्त्रास्त्रों से सज्जित आपकी सेना मौगी, तब मैंने तो शस्त्र-रहिन आपको हो पहले से माँग लिया था। अपने निचार नो हमने आपको बता दिवे। अब अन्त में मेरा कहना यही है कि हस्तिनापुर जाकर आप जो भी निश्चय कर लावें वह हम सबको पूरी तरह मान्य होना। कहिए महाराज बुधिष्टिर, ठीक है न ?" आर्चन ने कहा।

"र्समें बया राफ है। हम सबने अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार कह दिया; लेकिन ऐसे विषयों में कितनी ही बार आपको जो अन्तः ग्रहीन होती है उसके आगे हम सबकी बुद्धि सत्य मारनी है। श्रीहृष्ण ! यह मैं ग्याटी दिखावे के दिए ही नहीं कह रहा है। जीवन में आनेवादी ऐसी-ऐसी अनेक उद्धमनों में आप जब अपने बिचार बताते हैं तब ऐसा माद्धम होता है कि मनुष्य के हद्द्य की गहराई में दिया हुआ कोई महान तत्त्व बाहर निकल रहा है, और जास्त्रों के निर्णयों को सममने में कुशल बुद्धि भी उन विचारों को सममने और उनका अनुसरण करने को दल्याती है। इसिटिए अर्जुन जो कहना है वह विटक्तल ठीक है। आप जो भी निश्चय करके आवेंगे वह हम पांचों भाइयों को जिरोधां होगा। बयों भीमसेन १ कही नकुट-सहदेव, ठीक है न १"

"इसमें भी कहने की कोई वात है ?" भीम बीला।
"हमें सब मंजूर है, मंजूर !" नकुल-सहदेव बीले।
दूसरे दिन सबेरे ही श्रीकृष्ण हस्तिनापुर के लिए रवाना
हो गये।

हिरण्यवती नदी के किनारे पाण्डवों ने अपना पड़ाव डाला। उसके लम्बे-चौड़े सफ़ाचट मैदान में उन्होंने अपनी छावनी की हद बनाई; और सारी छावनी के लिए एक बड़ा भारी प्रवेश-द्वार बनाया गया। इस छावनी में युद्ध के अलग-अलग विभागों की व्यवस्था की गई थी। छावनी के बीचोंबीच श्रीकृष्ण का ढेरा लगाया गया, और श्रीकृष्ण के ढेरे के चारों और पाँचों भाइयों तथा होपदी के अलग-अलग तंवृ थं। छावनी के एक भाग में प्रधान सेनापित धृष्टशुम्न के लिए व्यवस्था की गई थी; एक और महारिथयों तथा अतिथियों के अपनी-अपनी सेना के साथ ठहरने की व्यवस्था थी; एक और राजा हुण्द और उनके पांचाल ठहरे हुए थे। और दूसरी ओर विराट और उनके मत्स्य ढेरा डाले हुए थे।

भारतवर्ष के छगभग सभी राजा-महाराजा इस युद्ध में शामिल हुए थे। कोई पाण्डवों की ओर से तो कोई कौरवों की ओर से। कोई राजा-महाराजा अपनी सेना के साथ जब किसी पक्ष में शामिल होने के लिए आता तो छावनी के मुख्य हार पर उसका सत्कार करने के लिए भेरी-मुदंग बजते और छावनी के प्रधान अधिकारी उसका स्वागत करते थे।

भीष्मक राजा का पुत्र और रूक्मिणी का भाई रुक्मि कुण्डिनपुर से अपनी सागर जैसी विशाल सेना लेकर पाण्डवों की छावनी की ओर आया तो मुख्यहार पर उसके सत्कार के लिए भेरी और मृदंग का नाद हुआ और महाराज युधिष्टिर उसका स्वागत करने के लिए बाहर आये। "पथारिए ! पधारिए रुक्मी जी !" महाराज युधिष्टिर ने स्वागत करते हुए कहा ।

"महाराज ! आप सव अच्छी तरह तो हैं न ? अर्जुन तो अच्छी तरह हैं ?" रूक्मी ने पूछा।

"आप राजा-महाराजाओं की शुमेच्छा से हम सब अच्छी तरह हैं। आपने यहाँ आकर हमें बहुत आमारी किया है।" युधिप्रिर ने कहा।

"इसमें तो मैंने कोई बड़ी वात नहीं की। आपके साथ ऐसा घोर अन्याय हो रहा हो तब भी आपका साथ न दं, तो फिर हम किस काम के ?" रुक्मी ने कहा।

"अच्छा, अव आप जरा आराम करके स्वस्थ हो लीजिए। आपके लिए शिविर तैयार है, और इस सेना के लिए भी व्यवस्था है ही। सहदेव! आपके साथ जाकर सब व्यवस्था बता दो।" युधिष्टिर ने कहा।

"पथारिए महाराज ! मैं तैयार हूँ।" सहदेव ने कहा।
"महाराज युधिष्टिर ! मैं तो स्वस्थ ही हूँ। अपने शिविर में
जाने से पहले मैं एक वात स्पष्ट कर लेना चाहता हूँ।"
रुक्मी बोला।

"जो वात स्पष्ट करनी हो वह खुशी से कर लीजिए। यह आपका कुण्डिनपुर ही है, ऐसा समम्मकर यहाँ आज़ादी के साथ रहिए। किसी प्रकार का संकोच करने की कोई ज़रूरत नहीं है।" युधिष्टिर ने कहा। "देखिए, यह मेरा विजय नामक धनुष है। संसार में तीन ही खास धनुष हैं—एक वरुण का गाण्डीन, दृसरा श्रीकृष्ण का शार्झ और तीसरा यह विजय। श्रीकृष्ण तो युद्ध में भाग लंगे नहीं; पर मेरा यह अकेला विजय ही आपको विजय दिलाने में समर्थ है।" हक्मी बोला।

"इसमें क्या शक है।" युधिप्रिर ने कहा।

"निस्सन्देह ! आप और आपके राजा-महाराजा सब आराम के साथ अपने-अपने तंबुओं में बैठे रहें, या चाहें तो वे सब अपने-अपने घर चले जायाँ। में अकेला ही इस सारी कीरब-सेना को लड़ाई में खरेड़ हूँगा।" हक्मी ने कहा।

"आपकी शक्ति से भला कौन अनभिज्ञ है !" युधिप्टिर ने दाद देते हुए कहा।

"पर एक रार्त है। आपका यह अर्जुन मेरे पांतों पर हाध रखकर इतना कहदे, कि 'में भयभीत होगया हूँ, इसलिए आपकी रारण हूँ।' अर्जुन के इतना कह देने के बाद तो वस फिर रुक्मी है और यह सारी कौरन-सेना है। एक घड़ी में देखते-देखते युधिष्ठिर के सिर पर हस्तिनापुर का राजमुकुट चढ़ जायगा।" रुक्मी ने सीना फुलाकर कहा।

"आज आप आये कहाँसे हैं ?" भीमसेन से न रहा गया। "भीमसेन, ज्रा धीरज रक्खो।" अर्जुन ने भीम का हाथ द्वाया।

"रुक्मीजी । पहले आप थोड़ा आराम करके स्वस्थ होलें,

उसके वाद हम सब मिलकर विचार कर लेंगे।" युधिष्टिर ने शांतिपूर्वक कहा।

"में तो स्वस्थ ही हूँ। लेकिन इस एक वात का निर्णय हो जाय तो फिर मैं अपने शिविर में जाऊँ।" रुक्सी वोला।

"आपकी सहायता तो हमें ज़रूर ही चाहिए।" युधिप्टर ने कहा।

"नहीं, इस प्रकार नहीं। मैंने जैसे बताया उसी तरह यह अर्जुन मेरे पाँवों पर हाथ रखकर कहे।" रुक्मी ने जोर देकर जताया।

"रुक्मीजी!" अर्जुन से न रहा गया, "आप एक वड़ी सेना छेकर हमारी सहायता के लिए आये हैं, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। लेकिन माफ़ कोजिए, यह आशा तो आप स्वप्न में भी न रक्खें कि अर्जुन आपके चरणों पर हाथ रखकर यह कहेगा कि मैं भयभीत होगया हूँ। अर्जुन ने तो एकमात्र श्रीकृष्ण के चरणों पर ही अपना हाथ रक्खा है। उनके सिवाय अर्जुन तीन लोक में और किसी दूसरे के चरणों पर हाथ रक्खे, यह अम्सभव है। 'मैं भयभीत हुआ हूँ' यह भला अर्जुन कैसे कहे ? आपको शायद पता नहीं है कि विराटनगर में यह अर्जुन अकेला ही सारी कौरव-सेना के आगे कूद पड़ा था। अर्जुन पाण्डु का पुत्र और द्रोणाचार्य का शिष्य है। आपको शायद यह माल्स नहीं है कि अर्जुन की पीठ पर किसका हाथ है। क्क्मीजी! आप स्वस्थ होकर रहें तो हम आपको सिर-माथे पर रक्खेंगे; लेकिन अगर स्वस्थ न हो

सकें, तो नहीं जाना हो वहीं जाने के छिए आप स्वतंत्र हैं।"

"अर्जुन, अर्जुन! यह जान छो कि तुम्हारी मौत तुम्हें दुला रही है। तुम्हें मदद करने के लिए राजा-महाराजा तो आवेंगे; लेकिन दूसरा रूक्मी नहीं आवेगा, समके! विजय धनुप को धारण करनेवाला रूक्मी अगर कौरवों के पक्ष में चला जायगा तो तुम लोगों की क्या हालत होगी, इसका भी कभी तुमने विचार किया है ?" रूक्मी बोला।

"मुक्ते सहायता करने के लिए दूसरा रूक्मी तो शायद् आजाय; लेकिन आये हुए रूक्मी को सच्चे वचन सुनानेवाला दूसरा अर्जुन शायद आपको नहीं मिलेगा। रूक्मी! याद रखना, तुममें जितना अभिमान है उससे दूना अभिमान मन में रखकर दुर्योधन इधर-उधर घूमता-फिरता है, इसीलिए वंहाँ भी तुम्हें तो ऐसा ही सत्कार मिलेगा।" अर्जुन ने साफ्त-साफ सुना दिया।

"दुर्योधन अगर तुम्हारे समान नादान होगा तो दूसरी बात है।"

यह कहकर फ़ौरन ही रूक्मी अपनी सेना के साथ पाण्डवों की छावनी को छोडकर चल दिया।

## धर्म संकट

महाभारत के युद्ध का दिन आखिर आ ही पहुँचा और भगवान् सूर्यनारायण ने अठारह अक्षोहिणी सेना के ऊपर अपनी छाछ आंखें डाळी।

दोनों ओर की सेनायें वैयार हो रही थीं; रथों के घोड़े अपने ेरथपतियों का बाहँन बनने के लिए हिनहिना रहे थे। मदोन्मत्त हाथी अपनी सूँडों को इस प्रकार इथर-उथर हिला रहे थे मानों अपने शत्रुओं को खोजते हों। सुन्दर पोशाकों में सजे हुए सारथी अपने हाथ का चाबुक इधर-उधर हिलाते और फटकारते हुए, वाहन हौकनेवालों की मनःस्थिति व्यक्त कर रहे थे। महावत हाथ में अंकुश पकड़कर इस तरह छाती ताने वैठे थे मानों विजय की चात्रियां उन्होंके पास हैं। और असंख्य क्षत्रिय, बीर कोई त्तळवार खड़खड़ाते हुए, कोई गदा हिळाते हुए; कोई अपने धनुप को निहारते हुए; तो कोई तीर छगाने के पंखों की ठीक करते हुए, 🕐 इथर-उधर घूम रहे थे। इनमें से कोई रणमूमि में मरकर स्वर्ग जाने की हविस रखता था तो कोई अपने किसी अवीध वालक की याद में उदास होरहा था। किसीकी सहानुमूति पाण्डवों के साथ थी तो किसोकी कौरवों के साथ। कोई अपनी प्रतिष्ठा के ख़याल से तो कोई भविष्य के किसी लाभ के लोभ से; कोई

धर्माधर्म के विवेक से तो कोई धर्माधर्म को समक्त विना युद्ध की घोषणा मात्र से, कोई आपसी संबंध के कारण तो कोई आपसी मैत्री के कारण, कोई जीवन से उकताकर तो कोई योवन की उमंगों से उछलकर, ऐसे असंख्य क्षत्रिय बीर भारतवर्ष की इस सनातन रणभूमि में इस तरह घूम रहे थे मानों भारतवर्ष के भविष्य का निर्णय करने के लिए मानव-सागर में ज्वार ही न आगया हो। सारे भारतवर्ष में युद्ध का वातावरण ऐसा फेल गया कि स्वर्ण-सिंहासनों पर विराजनेवाले सिंहासनों पर न रह सके और कुटुम्बीजनों के साथ शांति से जीवन वितानवाले बहुत इच्छा न होते हुए भी कुटुम्ब-जीवन की गांठों को थोड़ी देर के लिए दीली करके युद्ध के लिए चल पड़े।

कौरव-सेना की ओर से भीष्म पितामह आगे आये। उनके र रथ में चार सफेद बोड़े जुड़े हुए थे। उनकी विशाल छाती पर वरफ़ के समान डाढ़ी फहरा रही थी, गुभ्र मस्तक पर मुकुट शोभायमान था, और हाथ में धनुष था। उनके रथ के चारों और द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, जयद्रथ, दुःशासन, शल्य आदि महारथी अपने-अपने रथों में सुशोभित थे। कर्ण वहाँ नहीं था; क्योंकि उसकी प्रतिज्ञा थी कि "जवतक भीष्म पितामह सेनापित रहेंगे तवतक में नहीं लड़ुँगा।"

पाण्डव सेना का सेनापित घृष्टशुम्न था; लेकिन पाण्डव-सेना की विजय का आधार तो अर्जुन ही था। खाण्डवदाह के प्रसंग पर अग्नि ने अर्जुन के लिए जो वरुण का रथ ला दिया था, अर्जुन उसी रथ में बैठा हुआ था। उसके रथपर हनुमान के चिह्नवाली ध्वजा फहरा रही थी। रथ के आगे यादववीर श्रीकृष्ण एक हाथ में घोड़े की रास और एक हाथ में चावुक थामे बँठे हुए थे। श्रीकृष्ण के शरीर पर केसरिया रंग के रेशमी वस्त्र सुशोमित थे और गले में सुन्दर बनमाला थी। रथ के अन्दर अर्जुन हाथ में गाण्डीव लिये बैठा था और उसके पास वरूणदेव के दिये हुए दो अक्षय तरकस लटक रहे थे। अर्जुन के रथ के चारों और यज्ञहुण्ड में से पैदा हुआ द्रीपदी का भाई धृष्टगुम्न तथा भोमसेन शिखंडी, द्रुपद्राज, विराट राजा आदि अपने-अपने रथों में बैठे हुए थे।

इतने में भीष्म पितामह ने छड़ाई की ग्रुफ्आत का सूचक शंख यजाया। इसके बाद एक-एककर अनेक शख वज डटे—ऐसं जोर से कि आकाश फटने छगा।

इसी समय अर्जुन ने रथ में से श्रीकृष्ण से कहा, "महाराज श्रीकृष्ण । मेरा रथ दोनों सेनाओं के वीच ले जाकर खड़ा कीजिए, जिससे कि में यह देख सकूँ कि मुक्ते इस युद्ध में किस-किस के साथ लड़ना है।"

अर्जुन के सारथी श्रीकृष्ण ने रथ को दोनों सेनाओं के वीच रिजाकर खड़ा कर दिया और अर्जुन ने कौरव-सेना पर इघर-से-उघर तक एक रुम्बी नज़र डाखी।

एकाएक अर्जुन वोल उठा—"महाराज श्रीकृष्ण! जिनकी गोद में वचपन से खेला हूँ ऐसे मेरे पिता के भी दादा यह भीष्म, शिष्य-भाव से अनेक सेवायें करके जिनसे मैंने विद्या सीखी वह द्रोणाचार्यः; जिनके साथ गंगा के किनारे पर अनेकवार कुलामडंडे का खेळ खेळते थे वे दुर्योधन और उसके भाई, मेरे गुरु का प्राण से भी प्यारा यह अश्वत्थामा; माता माद्री के भाई महाराज शल्य, एकसौ पाँच भाइयों की वहन दुःशला का पति सिंधुराज जयद्रथ; और जिनके अभी मुँछों की रेखायें भी नहीं आई ऐसे मेरे ये भतीजे--इन सबको अपने सामने देखकर मेरे होश उड़े जा रहे हैं, मेरा शरीर पसीने-पसीने होरहा है, मुँह सूखा जा रहा है और गाण्डीव हाथ में से खिसक रहा है। जिनके साथ रहकर हम इस पृथ्वी के भोग भोगना चाहते हैं वे सभी तो मेरे सामने मोजूद हैं। श्रीकृष्ण! इन सबको मारकर इनके खून से सने हुए वभवों को भोगने की अपेक्षा में स्वयं ही कौरव-सेना के हाथों इस युद्ध में मारा जाऊँ, इसमें मुभे, कहीं ज्यादा कल्याण दिखाई देता है।" यह कहकर अर्जुन ने गाण्डीव को नीचे रख दिया और 🦈 रथ के पिछले हिस्से में चला गया।

शोक से विह्वल हुए अर्जुन से श्रीकृष्ण कहने लगे, "अर्जुन ! यह ऐन मौक़े पर तुमें मोह कहांसे आगया १ हृदय की पामर निर्वलता को परित्याग कर तू उठ खड़ा हो।"

लेकिन अर्जुन ने उत्तर दिया—"भीष्म और द्रोण को कैसे मारूँ ? इन लोगों को मारकर पृथ्वी के भोग भोगने की मुफे इच्छा नहीं है। साथ ही, श्रीकृष्ण, यह भी मेरी समभ में नहीं आरहा कि हमें विजय मिलना ठीक है या कौरवों को। मालूम होता है, मेरी वृद्धि छुंठित होगई है। हे यदुवीर ! मेरा मन मूढ वन गया मालूम होता है। मुम्हमें सारासार का विवेक नहीं रह गया। प्यारे श्रीकृष्ण ! मेंने आपको सिर्फ़ अपने रथ का सारथी हो नहीं माना है। आप तो मेरे सारे जीवन के सारथी हैं, यही समम्हें। हं सखा ! मुम्हे मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए आप मेरे अँधेरे मार्ग में प्रकाश कीजिए।" यह कहते-कहते अर्जुन का गला भर आया और उसका स्वर बहुत दीन होगया।

अर्जुन के रथ पर बैठे हुए श्रीकृष्ण मुस्कराते हुए बोले—
"माई अर्जुन ! तेरे मुँह में पण्डित की मापा तो है, लेकिन हृदय
में पण्डित की विशुद्धि नहीं; बल्कि केवल पामरता और कमजोरी
है। तेरी यह पामरता और कमजोरी ऐसी मनोहर भाषा ओढ़कर वाहर आई है कि थोड़ी देर के लिए तुमे खुद को भी यह
अच्छी दिखाई दे रही है; लेकिन तू जरा अपने हृदय में टटोलकर
देखे तो तुमे खुद ही पता चल जायगा कि यह कमजोरी कितनी
बेढंगी और वेडोल है।

"अर्जुन ! तुसे भीष्म के साथ छंड़ना है, यह क्या तुसे आज ही माल्म हुआ ? युद्ध में गुरु द्रोण से तेरा मुकाविला होगा, यह क्या आज ही तुसे कोई आकर कह गया है ? तू तो यह सब पहले ही से जानता था, और तूने ही इच सबके खिलाफ़ युद्ध की घोषणा की है। तेरा यह सब ज्ञान एक ही पछ में कहाँ चला गया ?"

अर्जुन ने जवाव दिया—"श्रीकृष्ण ! जव मैंने यह घोषणा की थी तव युद्ध का क्षेत्र प्रत्यक्ष नृशिया । आज तो यह सब मेरी आंखों के सामने खड़ा हुआ है ।" श्रीकृष्ण फिर ज़ोर से हुँसे और बोले—"वाह गाण्डीवधारी अर्जुन, धन्य है तुमे ! अरे, विराट राजा का पुत्र इस प्रकार कहे तो चल सकता है; लेकिन कुन्ती का पुत्र इस प्रकार वोले तो कैसे काम चलेगा ? यह भी क्या संभव है कि अर्जुन ने कोई प्रत्यक्ष युद्ध ही नहीं देखा या किया हो ? अरे, तू तो संप्राम की गोदी में ही पला और बड़ा हुआ है।"

"तो भी, जब मनुष्य को अपना उठाया हुआ क़दम ठीक न छो, तब क्या उसी समय उसे पीछे हटाने का अधिकार नहीं है ?" अर्जुन ने पूछा।

"जरूर है। और ऐसे मौक्ने पर सारी दुनिया का निरोध सहकर भी, चाहे जितना जोखिम उठाकर भी, मनुष्य पीछे हटे इसीमें उसकी वीरता है। लेकिन अर्जुन! तू जितना अपने हृद्य को नहीं पहचानता उतना मैं तेरे हृद्य को पहचानता हूँ। जीवन में बहुत वार मनुष्य अपने मन को नहीं पहचान पाता। इसलिए ऊपर से कुछ चाहता है, जबिक उसके अन्तर की गहराई में कोई दूसरी ही इच्छा होती है। अर्जुन! ऐसी बात नहीं है कि तुमे यह युद्ध अच्छा नहीं लगता। तू अपने सारे जीवन पर पक नज़र डालकर देख, तो तुमे पता लगेगा कि इस युद्ध के लिए ही नो तूने अपने जीवन-भर तैयारियां की हैं। द्रोण के पास से तूने अस्त्र-विद्या सोखी और उनसे श्रेष्ठ शिष्य का वरदान पाया, उसके बाद दूपद को बांधकर द्रोण की गुरू-दक्षिणा दी। किसी गृह ईश्वरो संकेत के लिए ही यहा-कुण्ड में से निकली हुई द्रौपदी

को स्वयंवर में प्राप्त किया। मेरे साथ रहकर खाण्डव वन जलाया, तव अमिदेव ने तुमे यह रथ, यह अक्षय तरकस और यह गाण्डीव दिया था, इसकी याद है १ वहणदेव यह सव साधन तुमे दें, इसका अर्थ क्या तू नहीं सममा १ वनवास के समय तू कैलास पर गया और भगवान शंकर ने तुमे पाशुप्तास्त्र दिया। अर्जुन! तुमे मालूम होगया होगा कि तेरे पिता इन्द्र ने तेरे लिए कर्ण के कवच-कुण्डल माँग लिये हैं। इन सवका एक ही अर्थ है, और वह यह कि जगत् में जिस महासंहार को घड़ियां वीत रही हैं उसका तू नायक है और आज तक का तेरा सारा जीवन इस नायकपद की तैयारी मात्र था। आज इस क्षणिक मोह से तू अगर लड़ना छोड़ देगा, तो तेरे दिल का एक अरमान रह जायगा और तेरा जीवन आत्मतृप्ति नहीं प्राप्त करेगा।"

अर्जुन रथ के पिछले हिस्से से जरा आगे आया और बोला—"श्रीकृष्ण ! में अस्त्र के प्रयोगों से भीष्म और द्रोण को मारूँ, इसके वजाय क्या यह अच्छा न होगा कि मैं शस्त्रों का ही त्याग कर हूँ ओर ये लोग मुक्ते मार डालें ?"

श्रीकृष्ण फिर वोले—"सला! तू कपनी वात जिस तरह से कहता है उस तरह तो नहीं, लेकिन दूसरो तरह से ठीक है और ज्यादा अच्ली है। मनुष्य दूसरों को मारकर विजय प्राप्त करे, उसके वजाय खुद मरकर विजय प्राप्त करे यह वहुत ऊँची वात है, लेकिन अर्जुन! इस ज़माने में अभी लोग हिंसा में इतने आगे नहीं वहें हैं कि हिंसा और हिंसा के युद्ध से थक गये हों। हिंसा- हीन युद्ध ईश्वर की सृष्टि में असंभव नहीं है; लेकिन उसे संभव बनाने के लिए लोगों की मनोवृत्ति और समाज की भावना एक खास तरह से ढलनी चाहिए। आज तो लोकमानस उस ओर नज़र भी नहीं डालता, न ऐसी भावना को जागृत करनेवाले महान् पुरुष अभी पृथ्वी पर दिखाई पड़ते हैं। आज जब तू मरने की बात कहता है, तबभी तेरे मन में ऐसी बात तो हैं नहीं कि मारने की बनिस्बत मरने में ज्यादा वीरता है। तू तो अपने हृद्य की एक भावना के बशीभूत होकर हृद्य की उस उलम्मन को सुलमाने के लिए मरने की बातें करता है। यही तेरी कमज़ोरी है, इसमें मुभे कोई शक नहीं है।"

"तो क्रण्ण ! हृदय की इस परेशानी का समाधान हुए जिना तो मुक्तसे यह गांडीव पकड़ा नहीं जायगा।" अर्जुन ने कही।

"यह मैं सब समसता हूँ। तुमे युद्ध के अन्त में विजय के सब परिणाम तो चाहिएँ; पर विजय-प्राप्ति में भीष्म और द्रोण जैसे युजुर्गों को मारने की छोकछाज से तू बचना चाहता है। अच्छा, अर्जुन! एक सच्चा रास्ता बताऊँ १ देख, इस सारी कौरव-सेना और इसके स्वामी दुर्योधन आदि को अपना दुरमन मानकर तू छड़ने आया है। ये सब तेरे भाई और सगे सम्बन्धी हैं, इस विचार से तू हिचक गया हो, तो तुमे युद्ध का अपना सारा दृष्टिकोण वद्छ छेना चाहिए। तुमे सममना चाहिए कि तेरा यह युद्ध भीष्म, द्रोण या दुर्योधन के खिछाफ़ नहीं है। तेरा युद्ध तो दुर्योधन के अन्याय के खिछाफ़ है, इसिछए दुर्योधन के अन्याय में शामिछ

होनेवाले भीष्म और द्रोण के भी अन्याय के खिलाफ़ है। यह ठीक है कि दुर्योधन तेरा भाई है, भीष्म तेरे पितामह हैं, और द्रोण तेरे गुरु हैं; पर मैं तो कहता हूँ कि मनुष्यमात्र मनुष्य का भाई है, यह विचार दृढ़ करके यह समभा ले कि तुमे मनुष्य के खिलाफ़ नहीं बल्कि उसके अधम के खिलाफ़ लड़ना है।" श्रीकृष्ण ने समभाया।

"सला ! श्रीकृष्ण ! और किहए ।" अर्जुन की जिज्ञासा वह रही थी ।

"अन्याय और अधर्म के खिलाफ़ छड़ना क्या क्षत्रियों का परमधर्म नहीं है ? इस अन्याय का पक्षपाती अगर भीमसेन हो तो उससे भी लड़ना चाहिए और दुर्योधन हो तो उससे भी लड़ना चाहिए।" श्रीकृत्या बोले।

"भीष्म, द्रोण, दुर्योधन आदि को युद्ध में मारकर भी ?"

"हाँ, उन्हें भी मारकर। जिस मनुष्य के द्वारा समाज में अन्याय या अधमं फैलता हो, उसका वध करना सच पूछो तो उसीका कल्याण करना है। और सारे संसार का तो वह कल्याण है ही। संसार के और अपने कल्याण की खातिर पांच, पचास, सो, दो सो, हजार या लाखों शरीरों का नाश हो तो भी कोई वात नहीं है।" श्रीकृष्ण ने कहा।

"श्रीकृष्ण ! आप जो-कुछ कह रहे हैं वह समम में तो ठीक-ठीक आरहा है। लेकिन," अर्जुन ने पूला, "यह कैसे हो सकता है कि दुर्योधन के अधर्म पर प्रकोप हो और दुर्योधन पर प्रकोप न हो ? ऐसी स्थिति कव आ सकती है ?" "अर्जुन!" श्रीकृष्ण ने कहा, "तेरी वात ठीक है। मनुष्य जवतक किसी काम में तल्लीन होकर लग नहीं जाता तवतक यह कठिनाई तो रहेगी ही। इसीलिए धर्मशासों में कहा है कि कम करो, लेकिन उसका फल ईश्वर पर छोड़ दो। तू भी इसी प्रकार युद्ध कर। अपनी कमज़ोरी को दूर कर, और अन्त में क्या होगा—जय होगी या पराजय, लाम होगा या हानि, यह सब ईश्वर के ऊपर छोड़ दे। तेरे हृद्य की शांति के लिए यही एकमात्र सचा मार्ग है। तू लड़ना बंद करके भाग जायगा तो उससे तो तेरी अन्तर्वेदना उलटे और बढ़ेगी, और उस वेदना के कारण शायद तू आत्महत्या करने पर भी उतारू हो जाय।"

"सखा श्रीकृष्ण ! आप ठीक कहते हैं। मैं छड़े विना नहीं रह सकता, यह विछक्तछ सच है। आपने अनासक्त भाव से युद्ध करने का जो उपदेश दिया वह मैं अपनी बुद्धि के तो समम सकता हैं, लेकिन इस युद्ध में उसपर अमल कैसे होगा यह मैं कह नहीं सकता। फिर भी, मेरं जीवन के सारधी श्रीकृष्ण, इस युद्ध में मैं वैसा करने का प्रयक्त तो कईंगा ही। 'मनुष्य कर्ममात्र का अधिकारी है, उसके परिणाम का नहीं।' यह जीवन-सूत्र अगर समम में आजाय तव तो मनुष्य निहाल ही होगया सममो।" अर्जुन ने कहा।

"तो अर्जुन ! उठ, गाण्डीव को हाथ में छे। देख, भीष्म पितामह धनुष की टंकार करते हुए तेरी तरफ आरहे हैं। याद रख, युद्ध की विजय का दारोमदार अर्जुन के ही ऊपर है।" श्रीकृष्ण वोले सोर लगाम खींचकर रथ को भीष्म के रथ के ठीक सामने ला खड़ा किया।

गाण्डीवधारी अर्जुन तनकर बैठ गया। गाण्डीव को उसने हाथ में ले लिया और संहारकाल की अग्नि के समान भीष्म की ओर बढ़ा।

## कुरक्षेत्र के मैदान में

कुरुक्षेत्र के मैदान पर नी-नो वार सूर्य इदय होकर अस्त हो होगया। नो-नो भयंकर रातं बीत गईं। भीष्म और अर्जुन, दुर्योधन और भीमसेन, सात्यिक और अश्वत्यामा, द्रोण और द्रुपद नो-नो दिन तक एक-दूसरे के सामने जूमते रहे। पर युद्ध का अंत तो आता ही नहीं था।

इन नो दिनों में पितामह भीष्म ने पाण्डव-सेना में त्राहि-त्राहि
मचादी। सरदी के दिनों में जैसे किसी जंगल में दावानल सुलग छंठ और स्वां हुए घास को भस्म करदे; उसी प्रकार भीष्म ने
पाण्डवों की जारी सेना को खाक में मिला दिया। अकेले भीष्म के
ही हाथों हर रोज दस हजार सैनिक स्वर्ग में जाते। जवान अर्जुन
पाण्डव-सेना के आगे रहकर छड़ता; लेकिन खूढ़े पितामह के वेग
को रोकने में वह असमर्थ था। भीष्म ने अपने सारे जीवनभर
प्रहाचर्य का पालन करके जो शक्ति हासिल की थी वह सब इस
छड़ाई में लगा दी और श्रीकृष्ण जैसे राजनीतिक्रों को भी चक्कर
में डाल दिया। श्रीकृष्ण का संकल्प था कि वह इस युद्ध में शख न लेंगे; पर इतनों दिनों में दो वार भीष्म ने अर्जुन पर ऐसा
धावा वोला कि श्रीकृष्ण-जैसे धीर-गंभीर पुरुष भी अपनी प्रतिक्रा
को मूलकर भीष्म के सामने चक्र लेकर दोंड़ छठे। दसवं दिन का संवरा हुआ और गाण्डीवधारी अर्जुन रथ में वैठकर पाण्डव-सेना के आगे आया।

"सखा अर्जुन !" श्रीरूप्ण ने कहा, "अव तो हद होरही है । आज तो तुभे भीष्म को चाहे जैसे खत्म करना ही चाहिए।"

"श्रीकृणा! में अपनी कोशिश में तो कोई कसर रखता नहीं। पर युद्ध में तो भीष्म पितामह का साक्षात शंकर भी सुकाविला नहीं कर सकते; फिर मेरा तो वस ही क्या है ?" अर्जुन ने कहा।

"सखा अर्जुन, यह तेरी भूल है। तू ख़ुद पाण्डुराजा का पुत्र ओर द्रोणाचार्य का शिष्य है। शंकर तथा इन्द्र ने तुमे वरदान दिये हैं। इसलिए तेरी शक्ति भीष्म की शक्ति से किसी प्रकार कम नहीं है। तुमें अपनी शक्ति का भान नहीं है, इसीलिए भीष्म को रथ में बैंठ देखकर ही तू हिम्मत हार जाता है, और भिल इन भीष्म का मुक्काविला में केसे कर सकता हूँ ?' इस विचार से तेरा गाण्डीय ढीला पड़ जाता है। लेकिन अर्जुन! यह निश्चय जान कि युद्ध में तुम्के विजय प्राप्त करनी है, और भीष्म को मारे वर्षेर विजय की आशा ही व्यर्थ है। इसलिए आज पूरी तरह तैयार हो जा।" श्रीकृष्ण ने अर्जुन को हिम्मत वँधाई।

"लेकिन श्रीकृष्ण ! ....."

"लेकिन-वेकिन कुछ नहीं। सिर्फ़ यही बात ध्यान में रख, कि भीष्म को मारना है। भीष्म चाहे जैसे वीर हों, फिर भी आखिर इस ही हैं। तेरे जैसा जवानों का जोश और वल उनके हाथों में कहाँ ? फिर भी आज त् शिखण्डी को उनके सामने रखना।" श्रीकृष्ण ने कहा।

"शिखण्डी को ?"

"हाँ। यह शिखण्डी पहले शिखण्डिनी नाम की स्त्री थी; पर बाद में पुरुष बन गया। द्रुपद राजा के इस पुत्र को भीष्म अच्छी तरह पहचानते हैं। स्त्री से युद्ध न करने की भीष्म की प्रतिज्ञा है। ऐसा भीष्म ने ही कई बार स्त्रयं कहा है। इसलिए तू शिखण्डी को आगे रखकर भीष्म के ऊपर तीर चेला।" श्रीकृष्ण बोले।

"श्रीकृष्ण, इसमें अर्जुन का क्या पराक्रम हुआ ?" अर्जुन ने पूछा।

"अर्जुन! अगर तुमे विजय प्राप्त करनी हो, तो भीष्म को मारने में ही कल्याण है। शिखण्डी को आगे किये विना भीष्म को मारना मुश्किल है। ऐसे नाजुक मौके पर मनुष्य को अपना निणंय जल्दी ही करना चाहिए। कौन-सा क़दम आगे रखना और कौन-सा पीछे, इस विचार में जो भूलता रहता है वह लाखों मनुष्यों का भविष्य अपने हाथ में रक्खे यह उचित नहीं है।" श्रीकृष्ण ने हढ़तापूर्वक जताया।

"अच्छी वात है। तो आज मैं भीष्म को मार्ह्मगा।" अर्जुन ने कहा।

"इस तरह वेहिम्मती से मत वोल । दिल में पूरा निश्चय करले ।" श्रीकृष्ण ने अर्जुन को और प्रोत्साहन दिया ।

"श्रीकृष्ण ! में वेहिम्मती से नहीं कहता। मैं आपको अपना

दृढ़ निश्चय वताता हूँ कि आज मैं भीष्म को जरूर रणभूमि में सुलाऊँगा।" अर्जुन ने जताया।

"तो फिर शिखण्डी के रथ को आगे करके अपने गाण्डीव से तीर चला।"

यह कहकर श्रीकृष्ण अर्जुन का रथ भीष्म के रथ के सामने है आये और युद्ध युक्त हुआ।

× × ×

भीष्म पितामह की मृत्यु के बाद दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को सेनापित बनाया। द्रोणाचार्य ने पांच दिन तक कौरव-सेना का नेतृत्व किया। इन पांचों दिनों के बीच दुर्योधन ने यह चाछ चछी कि द्रोणाचार्य युधिष्ठिर को जिन्दा पकड़कर कौरवों के सुपुर्द करदें तो युधिष्ठिर और उनके चारों भाई फिर छम्वे समय के छिए बनवास सेवन करें और दुर्योधन युद्ध में छाखों मनुष्यों की जानें गंवाये बिना हस्तिनापुर का सम्राट् बना रहे। द्रोणाचार्य को दुर्योधन की इस चाछ के सफछ होने में संदेह था, फिर भी उसे आजमा देखने के छिए वह राज़ी थे। इसिछए अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध से थोड़ी दूर भटकाकर काम निकाछने का उन्होंने निश्चय किया। कौरव-सेना में त्रिगर्त छोग अपने राजा के साथ युद्ध में शामिछ हुए थे,। उन्होंने कुरुक्षेत्र से कुछ दूरी पर अछग ही एक युद्ध गुरु किया और अर्जुन को छठकारकर उधर छे गये। इधर पाण्डव-सेना अर्जुन के बग्रेर ही द्रोण से छोहा छे रही थी।

×

एक दिन शाम को त्रिगतों का पराजय करके अजून तथा श्रीकृष्ण अपनी छावनी में छौट रहे थे।

"श्रीऋष्ण !" रास्ते में अर्जुन ने पूछा, "आज हमने त्रिगर्तों का पराजय किया, उसके छिए मुक्ते आनंद होना चाहिए था, उसके बदले मेरा हृदय बहुत भारी क्यों मालूम पड़ता है ?"

"कई बार ऐसा होता है कि भविष्य में होने वाली कोई घटना इस रूप में अपनी छाचा मनुष्य के दिल पर डाला करती है कि मनुष्य डसे समम्म नहीं पाता।" श्रीकृष्ण ने जवाब दिया।

"आप ठीक कहते हैं। रथ को ज़रा जल्दी चलाइए। हमारी छावनी में सब सुरक्षित तो होंगे न ?" अर्जुन ने पूछा।

"सला अर्जुन ! युद्ध का मामला है, इसलिए कुछ कह नहीं सकते।" श्रीकृष्ण ने कहा।

"छावनी तो यह आगई। लेकिन आज यह सब इतना सूना-सूना क्यों दिखाई देता है ? हम लोग रोज़ वापस आते तब अभिमन्यु हमारे सामने आता हुआ दिखाई देता था। आज तो वह भी नहीं दिखाई देता! सारी छावनी में मानों मृत्यु की शांति विराज रही है, ऐसा मालूम पड़ता है।" अर्जुन दवे हृदय से वोलने लगा।

"सखा ! ज़रूर कुछ-न-कुछ गड़बड़ी हुई है।" श्रीकृष्ण बोछे। और इतने में रथ के घोड़े तंवू के द्वार के पास आ पहुँचे। अर्जुन रथ से नीचे उतरा, उसके पीछे श्रीकृष्ण भी उतरे; और दोनों तंवू में गये। तंबू के अन्दर युधिष्टिर आदि खामीश बैठे थे। उनके चेहरे जतरे हुए थे, सिर नीचे झुक रहे थे, आंखें जमीन में गड़ी जा रही थीं, हाथ-पैर मानों ठिठुर गये थे; उनके सारे अंग विल्कुल ढीले पड़ रहे थे। अर्जुन और श्रीकृष्ण आकर बैठे, लेकिन कोई खुल बोला नहीं। अर्जुन ने चारों तरफ एक नज़र डाली और तंबू की शांति को चीरता हुआ बोला, "महाराज युधिष्टिर! आज आप सब लोग किसलिए शोक कर रहे हैं १ क्या आचार्य ने हमारे किसी महारथी को हना है १ मीमसेन! तुम आज अपना वह अदम्य उत्साह कहां गुमा बैठे हो १ नकुल-सहदेव! हमारा अभिमन्यु आज क्यों नज़र नहीं आ रहा है १ महाराज! उत्तर दीजिए। आप बोलते क्यों नहीं १"

"भाई अर्जुन ! किस मुँह से वोळूँ ? एक महारथी नहीं मारा गया, विल्क हम सब मारे गये हैं ।" युधिष्ठिर वोले ।

"हुआ क्या, यह तो साफ़-साफ़ वताइए न १" अर्जुन अधीर होगया।

"हम छोगों ने अभिमन्यु को गंवा दिया।" भीमसेन ने हिम्मत करके कहा।

"एं ! सच कहते हो ? मेरा अभिमन्यु ! इन श्रीकृष्ण का मंजा ? सुमद्रा का पुत्र अभिन्यु !" अर्जुन एकदम सटपटा गया । 'श्रीकृष्ण ! अपने रास्ते में ही अपशकुन हो रहा था। युधिष्टिर ! ।री जरासी ग्रैरहाज़िरी में तुम एक अभिमन्यु को भी नहीं बचा के ? भीमसेन, भीमसेन ! तुम सब छोग जी रहे थे, फिर भी

अभिमन्यु को आगे करते हुए शर्म नहीं आई ? मेरे इस प्यारे वेटे को किसने मारा ?" अर्जुन विह्वल होगया।

"महाराज युधिष्टिर ! ऐसी क्या वात हो गई, जिससे अभिमन्यु मारा गया ?" श्रीकृष्ण ने पूजा ।

"महाराज श्रीकृष्ण ! आप और अर्जुन तिगतों से लड़ने गये, उसके वाद आचार्य ने चक्रव्यूह वनाया। हममेंसे किसीको भी चक्रव्यूह तोड़ना नहीं आता था। यह तो सिर्फ अर्जुन हो जानता है, या फिर अभिमन्यु जानता था।" युधिष्ठिर वोले।

"हाँ, मैंने अभिमन्यु को यह विद्या सिखाई थी।" अर्जुन बीच में ही बोळ उठा।

"फिर ?" श्रीकृष्ण ने पूछा।

"इस कारण हमने चक्र्यूह को तोड़ने के लिए अभिमन्यु को आगे किया।" युधिष्टिर वोले।

"अभिमन्यु को छः द्वार ही तोड़ना आता था, सातवाँ नहीं, यह क्या आपको माळ्म नहीं था ?" अर्जुन ने पूछा।

"जानते थे। लेकिन एक वार अभिमन्यु अगर रास्ता खोल्दे तो मैं फिर उसके पीछे होजाऊँ और सवको विखेर हुँगा, ऐसी मेरी धारणा थी।" भीम बोला।

"तो फिर तुम अभिमन्यु के पीछे गये १" श्रीकृष्ण ने पूछा।

"गये तो सही।" भीम बोछा। "तो फिर १" अर्जुन उतावछा हो रहा था। "लेकिन सिन्धुराज जयद्रथ ने हमें रास्ते में रोक लिया।" भीम बोला ।

"जयद्रथ ने १ द्वैतवन में जिसे जिन्दा जाने दिया गया उसी जयद्रथ ने १" अर्जुन ने पूछा।

"हाँ, उसी जयद्रथ ने । हम सबने बहुत कोशिश की, लेकिन जयद्रथ को हम हरा नहीं सके ।" भीम शर्माते हुए बोला।

"तो फिर प्यारा अभिमन्यु वापस ही नहीं छोटा ?" अर्जुन ने पूछा।

"लौटता कैसे १ व्यूह में तो अभिमन्यु ने चारों ओर त्राहि-त्राहि मचादी; लेकिन जहाँ एक अभिमन्यु के सामने छः महारथी हकट्टे हों, वहाँ वह अकेला वालक क्या करे १ आखिर वह शेर का वचा हजारों को मारकर पृथ्वी पर लेट गया और मेरे कलेजे में छुरी भोंकता गया।" युधिष्ठिर वोले।

"भाइयो ! सुनो ! जिस जयद्रथ ने मेरे प्यारे अभिमन्यु के पीछे जाते हुए भीमसेन आदि को रोका और इस वजह से मेरे वीर पुत्र की मृत्यु का कारण हुआ, उस जयद्रथ को मैं कल सूर्यास्त के पहले मार डालूँगा । ऐसा न हुआ तो मैं स्वयं चिता में आग लगाकर जल महाँगा !" अर्जुन ने प्रतिज्ञा की ।

"धीरज रक्खो, अर्जुन, ज़रा शान्ति से काम छो ।" श्रीकृष्ण वोले ।

"प्यारे श्रीकृष्ण ! शान्ति कैसे रक्त्यूँ ? मेरे लिए तो सारा संसार जहर के समान होगया, और आप शान्त रहने को कहते हैं ! भला सुभद्रा सुभे क्या कहेगी ? और वेटी उत्तरा से मैं क्या कहूँगा ?" अर्जुन आवेश में वोल रहा था ।

"यह तो युद्ध है।" श्रीकृष्ण वोले, "और उसमें शांति रखनी ही पड़ती है। सुभद्रा का तो सिर्फ़ एक ही अभिमन्यु गया, लेकिन कितनी ही सुभद्राओं ने इस युद्ध में न जाने अपने कितने अभिमन्युओं को गँवाया होगा, यह भी सोचना चाहिए न ?" श्रीकृष्ण ने अर्जुन को सममाया और "चलो, अव सुभद्रा के पास चलें।" कहकर वह अर्जुन को सुभद्रा के पास लेग्ये।

x x x

सुबह-ही-सुबह रथ को छड़ाई के मैदान में आगे छाते हुए श्रीकृष्ण बोले, "अर्जुन! इसीलिए तो मैं कहता था कि गम्भीर प्रतिज्ञायें करने से पहले खूब विचार कर लेना चाहिए। गुप्त-चरों की वार्ते सुनीं न ?"

"सुनीं तो। लेकिन इससे क्या हुआ ?" अर्जुन बोला।

"हो तो सब कुछ गया! जयद्रथ तो रातोंरात सिंधु देश भाग जाने के लिए तैयार होगया था, लेकिन द्रोणाचार्य ने उसे अभयदान देकर रोक लिया है; इसलिए आज सारे कौरव अफेले जयद्रथ को बचाने में ही लगेंगे और उसे सबसे पीछे रक्खेंगे।" श्रीकृष्ण बोले।

"रखने दो सबसे पीछे।" अर्जुन बोछा।

"अर्जुन ! यह कहना आसान है । पर क्या तू यह मानता है कि द्रोण के सेनापित रहते हुए तू आज एक ही दिन में सारी कीरव- सेना का संहार करके जयद्रथ के पास पहुँच जायगा ?" श्रीकृष्ण जरा गरम होकर बोले, "शत्रु के वल की उपेक्षा करने में चीरता नहीं है।"

"तो फिर सूर्यास्त के वाद चिता पर चढ़ जाऊँगा।" अर्जुन बोला, "अभिमन्यु के चले जाने से जीवन में स्वाद ही क्या रह गया है १"

श्रीकृष्ण जरा गुस्से में आकर बोले — "जीवन में स्वाद क्या है ? अर्जुन, अर्जुन ! जीवन में तो बहुत सा स्वाद बाकी है ! आज अभी अभिमन्यु की मृत्यु का रंज ताजा है, इसलिए यह वैराग्य भले ही दिखाई देता हो, पर हृद्य की गहराई में अभा अनेक आशायें भरी हुई हैं, और उन्हें पूरी किये वगैर चैन भी नहीं मिलने का ! अर्जुन ! दूसरी वातों को तो अब जाने दे ! त्ने जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा की है; लेकिन द्रोणाचार्य हर तरह से उसकी रक्षा करनेवाले हैं । इसलिए मैंने तो एक युक्ति सोच रक्षी है ।"

"क्या ?"

"मुक्ते तो विश्वास है कि तू चाहे जितनी मेहनत कर, फिर भी आज सूर्यास्त से पहले तू जयद्रथ के पास तक नहीं पहुँच सकता।" श्रीकृष्ण बोले।

"मुम्ते तो ऐसा छगता है कि मैं ज़रूर पहुँच जाऊँगा।" अर्जुन ने जवाव दिया।

"मानलो कि तू न पहुँच सका।"

"तव तो फिर मुक्ते मरना ही है।" अर्जुन ने कहा।

"नहीं ! जब तू नहीं पहुंच पावेगा तो सूर्यास्त को थोड़ा समय रह जाने पर मैं अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य को ढक हूँगा, जिससे सबको यह माल्स पड़ेगा कि सूर्यास्त होगया है।" श्रीकृष्ण बोले।

"उससे क्या होगा ?" अर्जुन वोला।

"सबको छगेगा कि सूर्यास्त होगया और हम छोग चिता की तैयारी में छग जावेंगे। तंब जयद्रथ वग्रैरा, मृत्यु के मुख में से दच गये हों इस प्रकार, खुश होकर इघर-उधर घूमने छगेंगे।" श्रीकृष्ण वोछे।

"ज़रूर। उसे तो ऐसा ही छगेगा मानों नया जन्म हुआ है !" अर्जुन वोछा।

"ठीक इसी समय ज़रा भी ग्रफलत किये वगैर तू जयद्रथ की जोर ताक कर तीर छोड़ना, और फिर बृक्ष पर से पका हुआ फल जैसे नीचे गिरता है उसी प्रकार जयद्रथ के घड़ पर से उसका सिर नीचे आ गिरेगा।" श्रीकृष्ण बोले

"जयद्रथ को इस तरह मारें १" अर्जुन ज़रा किमकते हुए बोछा।

"विजय प्राप्त करना हो और प्रतिज्ञा का पालन करना हो, तो यही मार्ग है। और अगर अभिमन्यु के पीछे यमराज के दरवाज़े जाना हो, तो फिर सूर्यास्त की भी राह देखने की ज़रूरत नहीं है।" श्रीकृष्ण बोले।

"अच्छा, तो फिर जैसा आप कहते हैं वैसा ही करूँगा।" अर्जुन ने कहा। "एक वात और।" श्रीकृष्ण ने कहना शुरू किया। "वह क्या १" अर्जुन ने पूछा।

"जयद्रथ के पिता यहाँसे पास ही तपस्या कर रहे हैं। तुमें तीर का ऐसा निशाना लगाना चाहिए कि वह जयद्रथ के सिर को लेकर उसके पिता की गोदी में जाकर गिरे, नहीं तो जयद्रथ का सिर पृथ्वी पर गिरानेवाले के सिर के सौ दुकड़े होजायेंगे, ऐसा उसे शंकर का वरदान है।" श्रीकृष्ण बोले।

"अच्छी वात है। ऐसा ही कहँगा।"अर्जून ने स्वीकार किया। "तो अव रथ को आगे छाता हूँ। देख, यह सामने सारी कोरव-सेना खड़ी है। देखले, जयद्रथ कहीं दिखाई देता है १ वह तो सेना के ठीक बीचोंबीच अन्त के एक भाग पर खड़ा है। ठीक सामने गुरु द्रोण ही खड़े हैं। सखा! अब एक ज़ोर का धावा बोछ। जयद्रथ को आज की रात अपनी शच्या में बीतनेवाली नहीं है, यह निश्चय जान।" श्रीकृष्ण ने यह कहकर रथ को द्रोण।चार्य के सामने छा खड़ा किया।

x x x

द्रुपद के पुत्र घृष्ट्युम्न ने द्रोणाचार्य का सिर उतार लिया, यह समाचार जब अश्वत्थामा ने सुना तो उसके क्रोध और शोक का पार न रहा। और इसी शोक और क्रोध में उसने सारी पाण्डव-सेना को नष्ट कर डालने के इरादे से नारायणास्त्र का प्रयोग किया।

नारायणास्त्र के छूटते ही चारों ओर अँधेरा होगया। अस्त्रों

में से एकसाथ दूसरे हज़ारों तीर, गदा, सलवार, भाले वगैरा निकलने लगे और पाण्डव सेना अभी द्रोण के वय की ख़ुशी मनाकर तृप्त भी नहीं हुई थी कि ऐसा लगने लगा मानों सभी भृत्यु के मुँह में चले जा रहे हैं।

"अर्जुन !" युधिष्टिर वोले, "थोड़ी देर पहले तो कोरव-सेना इधर-उधर भाग रही थी, उसे किसने आवाज़ देकर खड़ा कर दिया ? ये हमारी सेना के चारों ओर जो अनेक प्रकार के अस उड़ते हुए दिखाई देते हैं, यह किसका प्रताप है ?"

अर्जुन ने चिढ़कर जवाव दिया—"धमराज युधिप्टिर! आपने असत्य बोळकर द्रोणाचार्य को मरवाया, इससे क्रोधित होकर गुरुपुत्र अरवत्थामा ने नारायणास्त्र का प्रयोग किया है। भाई साहब, आपने वहुत चुरा किया। द्रोण चाहे जैसे हों, फिर भी हमारे गुरु ही तो थे। आपको वह हमेशा अजातरात्रु कहते थे; इसी कारण किसी और के कहने पर विश्वास न करते हुए उन्होंने आपसे पूछा। आपने सत्य के छित्रास में असत्य बोळा। पर गुरु द्रोण ने आपके कथन पर विश्वास किया और शस्त्र छोड़ दिये। भाईसाहब! इस पाप का प्रायिश्वत्त तो अब हम सनको करना ही पढ़ेगा। गुरुपुत्र ने जिस नारायणास्त्र का प्रयोग किया है वह हम सवका विनाश कर देगा।"

अर्जुन यह कही रहा था कि नारायणास्त्र का प्रताप बढ़ते हुए ऐसा माळ्म होने लगा मानों सारी पाण्डव-सेना के चारों ओर कालाग्नि न्याप गई हो। चारों ओर हाहाकार मच गया और पाण्डव-सेना के योद्धा नारायणास्त्र से वचने के लिए इधर-उधर भागने लगे।

अर्जुन के डलहने से युधिष्टिर दीन होगये और क्रुद्ध होकर बोले—"द्रुपद्पुत्र घृष्ट्युम्न ! तुम अपनी सेना को लेकर तुरंत ही वापस चले जाओ। सात्यिक ! आप भी अपने यादन वीरों की रक्षा करने के लिए जहां जाना हो वहां चले जाइए। वासुदेव अपने लिए स्वयं रास्ता कर लेंगे। सब योद्धा जहां उन्हें मार्ग मिले और वच सकें वहां भाग जायें और अपनी रक्षा करलें। भीष्म और द्रोण रूपी दो महासागरों को तो मैं तर गया, लेकिन आज इस अश्वत्थामा रूपी गढ़े में इव जाने वाला हूं। जहां मेरे भाई अर्जुन को ही मेरा अपराध माल्म पड़ता हो, वहां दूसरे किसीसे क्या कहें ? में अभी अग्नि में प्रवेश कर रहा हूँ। दुर्योधन भले ही सुलपूर्वक पृथ्वी का राज्य करे।"

युधिष्टिर के ऐसे वचन सुनकर पास में खड़ा हुआ भीमसेन वोला—"अर्जुन! आंज तक युधिष्टिर ने धर्म की वार्ते कहकर हमें हैरान किया ओर आज जब युधिष्टिर धर्म की वार्ते करना जरा भूले तो वह धर्म अब तेरी जवान पर चढ़ गया, क्यों ? द्रोण को हमने अधर्म से मारा यह ठीक है, लेकिन द्रोण गुरु के अधर्म का भी तौल किसी दिन करके देखा है ? अर्जुन! जो लोग दूसरों के दोपों को न देखकर केवल अपना ही दोष देखा करते हैं, वे मोक्ष-मार्ग में आगे चढ़ते होंगे, लेकिन व्यवहार में तो एकदम कोरे ही रहते हैं। महाराज युधिष्टिर ने जो-कुछ किया वह ठीक ही था, इसलिए तुभे उनको उलहना देना ठीक नहीं है।"

इधर भीम बोल ही रहा था कि इतने में श्रीकृण अर्जुन के रथ पर चढ़ गये और पाण्डव-सेना को सम्बोधन करके ज़ोर से कहने लगे—"पाण्डव-सेना के सेनापितयों! अश्वत्थामा ने नारा-यणास्त्र का प्रयोग किया है। इसलिए तुम लोग अगर रथ में बैठे हो तो रथ में से उतर पड़ो, हाथी पर हो तो हाथी पर से नीचे उतर जाओ, घोड़े पर हो तो घोड़े पर से उतर जाओ और तुम्हारे पास जो शस्त्र हो उसे छोकर शांति के साथ नीचे ढड़े रहो। नारायणास्त्र को शान्त कर देने का यही एक उपाय है।"

श्रीकृष्ण के यह कहने के साथ ही अर्जुन रथ पर से नीचे उतरा और अर्जुन की देखादेखी सभी योद्धा नीचे उतर गये।

पर भीमसेन यह कैसे मानता १

"अर्जुन! तूने महाराज को उलहना दिया है, तो मैं अकेला हो नारायणास्त्र का सामना करने के लिए जाता हूँ, और देखता हूँ कि यह द्रोण का पुत्र मेरा क्या कर सकता है।" यह कहता हुआ भीमसेन ठीक वीचोंत्रीच चला गया और नारायणास्त्र की प्रलयकारी अग्नि उसके चारों और धिर गई।

"श्रीकृष्ण !" अर्जुन घवराकर वोला, "देखिए, सीमसेन तो अन्दर चला गया। हम अगर नहीं जायेंगे तो वह न जाने क्या का क्या कर बैठेगा।" और तुरंत ही श्रीकृष्ण तथा अर्जुन भीम के पीछे देहे आये।

भीम ठेठ अन्दर पहुँच गया था। दोनों बीर वहाँ पहुँचे और

अर्जुन ने वड़ी मेहनत से हाथ पकड़कर भीमसेन को वाहर निकाला।

"भीमसेन ! तुम तो बढ़े जबरइस्त निकले ! यह श्रीकृष्ण सारी सेना को कहते हैं कि 'अपने बाहनों पर से नीचे उतर जाओ और हथियार छोड़कर शान्त खड़े रहो ।' उनका कहना भी नहीं माना १" अर्जुन ने कहा।

"द्रोण को मारने का यश भाईसाहव को देने के बदले जब तू सब सेना के सामने उनकी बैइज्जतों करने लगा, तब भीम के लिए दूसरा उपाय ही क्या था ?" भीम ने कठोरता के साथ कहा।

"भाई भीमसेन !" श्रीष्ठणा ने कहा, "त् ठीक कहता है, और अर्जुन भी ठीक कहता है। आज तो तुम सब युद्ध के भूले हो, सो एकबार ख़ूब पेट भरके छड़्छों; फिर जब युद्ध के अंत में विचार करने बैठेंने, तब एया धर्म और क्या अधर्म इसका निर्णय कर छगे। या फिर ईश्वर ने प्रत्येक मनुष्य के हृद्ध में धर्माधर्म का जो सूक्ष्म कौटा (तराजू) छगा दिया है उसीसे हरेक अपना-अपना निर्णय कर छेगा और हरेक को अपने उस निर्णय के अनुसार इस विजय का स्वाद आवेगा। आज तो भीमसेन ! तुमे रथ पर से नीचे उतरकर छार्जुन के समान ही हथियार छोड़कर खड़ा रहना चाहिए।"

भीमसेन ने श्रीकृष्ण का निर्णय स्वीकार किया और प्रति-स्पर्धों के अभाव में अश्वत्थामा का नारायणाख शान्त होगया।

## अशस्त्र वध

महाराज युधिष्टिर अपने तंत्रू में एक सुनहले पलंग पर लेटे हुए थे। उनके शरीर में जगह-जगह घाव हो रहे थे और उनकी मरहम-पट्टी होरही थी। कितने ही दास-दासियां उनकी सार-सम्हाल कर रहे थे। उनके चेहरे पर दु:ख और ग्लानि स्पष्ट दिखाई दे रही थी।

अपने तंवू में श्रीकृष्ण और अर्जुन को आते देख युधिप्टिर बोले, "क्यों श्रीकृष्ण ! ऐसे बेवक्त आप यहाँ कैसे ?"

"आप तो कर्ण के साथ युद्ध कर रहे थे। वहाँसे एकाएक आप अदृश्य होगये। यह देख मुक्ते चिन्ता हुई और खोज करते समय समाचार मिला कि आप अपने खीमे में चले आये हैं, इसलिए हम लोग आपको खोजते हुए यहाँ चले आये।" अर्जुन ने जवाब दिया।

"बहुत अच्छा किया भाई, जो मेरी खोज करते-करते इघर आगये।" युधिष्ठिर छेटे-छेटे उठ बैठे और कहने छगे, "मेरे बड़े भाग्य जो मेरी खोज करते हुए तुम यहाँ आपहुँचे। पर अर्जुन, कर्ण को तो मार आये हो न १"

"महाराज ! अभी तो वह जीवित है और प्रलयकाल की अग्नि की भाँति हमारी सेना का संहार कर रहा है।"अर्जुन बोला। "जहाँ तू होगा वहाँ और क्या होगा ? अर्जुन ! तुम्मपर

मैंने आशा के जो वड़े-वड़े महल खड़े कर रक्ले थे वे सब आज ट्टकर गिर पड़े। भीमसेन ही मेरा सचा भाई निकला। उसने हम सनको कई संकटों में से बचाया और आज भी वह हज़ारों हाथियों और अनेक महारिक्ष्यों का नाग किये वहार छावनी में लेटिनेवाला नहीं है। तू आचार्य द्रोण का प्रिय शिष्य माना जाता हैं; तेरे पास गांडीव, रथ, तूणीर आदि सभी साधन हैं; भगवान शंकर जैसों ने तुभे पाशुपतास्त्र दिया और श्रीकृष्ण जैसे तेरे सारशी वने; इतने पर भी तेरे हाथों कर्ण अभी नहीं मरा ! अर्जुन ! तूने तो कर्ण को मारने की प्रतिज्ञा की है, फिर भी कर्ण तो अभी जीवित हैं कहते हुए तुसे शर्म नहीं आती ? सुसे जो चोटें लगी हैं उन्हें देख। अगर पहले से ही मुक्ते तेरी निर्वीर्यता का खयाळ होता, तो युद्ध की तैयारी करने के पहले ही हम चारों विचार करते, और तुम पर बरा भी आघार न रखते। युद्ध को ग्रुरु हुए आज चौदह दिन होगये, छेकिन तू तो रथ में बैठकर इधर-उधर दोड़-भाग ही करता रहा है। भीष्म को शिखंडी ने मारा; जयद्रथ को मारना तेरे लिए भारी होगया था, और श्रीकृष्ण न होते तो तुमे ही चिता में जलना पड़ता; द्रोण का वध तो किया पृष्ट्युम्न ने और उसमें मेरा अधर्म वताने तू माट दौड़ आया। और यह सृतपुत्र कहलानेवाला कर्ण जिस प्रकार सिंह वकरों को मार डालता है उसी प्रकार हमारी सेना का संहार कर रहा है, फिर भी तेरी आंखें नहीं खुलतीं। अर्जुन ! तेरा गाण्डीव किसी दूसरे को देदे और श्रीकृष्ण के रथ में किसी दूसरे को

वैठा, तो उसकी मेहनत कुछ काम तो आये। अर्जुन ! त् सुके यहाँ क्यों अपना मुँद दिला रहा है ?" वोळते-वोळते महाराज युधिष्टिर का शरीर कांपने छना, उनकी आवाज थरथराने छनी। उनकी आंखों में क्रोय था, और उनके धाव मानों पट्टियों के अंदर से फटे जा रहे थे।

अर्जुन युविप्टर के पहंग के पास बेंटे-बैंटे सब बाउं सुन रहा था। उसका मन अन्दर-ही-अन्दर न जाने कहाँ जाता था। उसका सारा रारीर कांपने हमा, होठ फड़कने हमें, और खाँखों में खून उतर आया। एकाएक उसका हाथ अपनी कमर पर गया और नागन के समान तहवार स्थान में से बाहर विकट आई।

श्रीकृष्ण यह देख एकाएक खड़े होगये और अर्जुन का हाथ पकड़ते हुए बोले—"अर्जुन ! यह क्या ?"

"श्रीकृण ! इस समय हट जाइए । आज युथिफिर का सिर सुरक्षित नहीं है ।"

"अर्जुन ! तू यह क्या कह रहा है और किसके सामने वोट रहा है, इसका भी भान है ?" श्रीकृष्ण बोले ।

"श्रीकृष्ण ! सुने, छोड़ दीजिए !" अर्जुन क्रोय में कांपता हुआ बोछा, "सुने, इस सनय कुछ भी नहीं सुन, रहा है । मेरा गाण्डीव किसी दूसरे को देने की जो बात करे उसका अन्त कर देने को प्रतिज्ञा है।"

"हाँ, में जानता हूँ कि तेरी ऐसी प्रतिज्ञा है।" श्रीकृष्ण ने कहा। "तो फिर आज युधिप्टिर का सिर धड़ से अलग होना ही चाहिए।" अर्जुन ने कड़ा।

"अर्जुन फिसके सिर की बात कर रहा है यह भी तुमे भान है 9" श्रीकृष्ण ने पृछा।

"श्रीकृणा! आप सामने से हट जाइए।" अर्जुन ने जोर दंकर कहा, "हम वरसों ने सहन करते आ रहे हैं। पर अब सहन नहीं हो सकता। यह जबतक ज़िन्दा रहेंगे तबतक हमारी गाड़ी टीक रास्ते चलनेवाली नहीं है।"

"वीर अर्जुन ! कुन्सी के पुत्र अर्जुन ! द्रोण के शिष्य अर्जुन ! ये राज्य तेरे मुँह को शोभा नहीं देते।" श्रीकृष्ण ने कहा, "कुन्ती का पुत्र अर्जुन तो ज़रूरत से ज्यादा बोलता ही नहीं, और जब बोलता है तब चमड़े की जीभ से नहीं बल्कि गाण्डीव की ज़वान से बोलता है।"

"श्रीकृष्ण ! यह ठीक है कि मैंने अपने रथ की बागडोर आपको सोंपी है, पर इस समय महरवानी करके आप यहाँसे हैट जाइए ! मैं सिर्फ एक बार करने की छूट चाहता हूँ ।" अर्जुन बोला, पर उसका हाथ ढीला पड़ता जा रहा था।

"अच्छी वात है। लेकिन वह वार तू मेरी गर्दन पर कर। मित्र के हाथ की मौत भला कहाँ नसीव होती है।" श्रीकृप्ण बोले।

"सखा श्रीकृष्ण ! आप युधिष्ठिर को वचाकर अर्जुन को गँवा दैने को तैयार हों तो ठीक है।" अर्जुन ने कहा, और यह कहते ही उसकी तलवार वापस म्यान में चली गई। "अर्जुन को गँवाने को तो मैं क्या आज सारा त्रिभुवन भी तैयार नहीं है। यह अठारह अक्षोहिणी की जो वाज़ी लगा रक्खी है वह अर्जुन ने ही तो लगा रक्खी है,यह मालूम है न १<sup>99</sup> श्रीकृष्ण बोले।

"नहीं, नहीं ! मैंने नहीं । यह तो जो पछंग पर पड़े हुए हैं उन्होंने छगा रक्खी है ।" अर्जुन ने युधिप्रिर की ओर इशारा किया ।

"अच्छा, श्रीकृष्ण, अव आप जाइए। मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार युधिष्टिर को नहीं मारता, इंसिछए तल्यार का बार मैं अपनी गर्दन पर ही करूँगा। आप रथ लेकर युद्ध में जाइए।" अर्जुन बोला।

. "महाराज युधिष्ठिर !" श्रीकृष्ण ने कहा, "सुना आपने ?"

"कभीसे सुन रहा हूँ। कई बार आत्महत्या करने का विचार करता हूँ, लेकिन आत्महत्या करनेवाले को असुर लोक में जाना पड़ता है इसी विचार से अपनेको रोक लेता हूँ।" युधिष्ठिर बोले।

"अर्जुन! तो देख, हम सब ऐसा रास्ता निकालें जिससे तेरी प्रतिज्ञा पूरी होजाय। युधिष्ठिर तेरे बुजुर्ग हैं। बड़ों को तुकार से बोलना और उनका अपमान करना, उनके वध के वरावर है। इसलिए तू युधिष्ठिर को तू कहकर सम्बोधन कर और उनका अपमान कर, ऐसा करने से तेरी प्रतिज्ञा का पालन होजायगा और मेरी बात भी रह जायगी।" श्रीकृष्ण ने रास्ता निकाल।

इस मार्ग को अनिच्छा से स्वीकार करते हुए अर्जुन बोला-

"धर्म के होंगी युधिष्ठिर ! पाण्डवों का अनिष्ट करनेवाला तू ही है। आज तक वड़ा भाई वनकर तूने हम सबसे खूब सेवायें करवाई हैं और अपनी भूलों का नतीजा भी हमने खूब सहन किया है। जब-तब धर्म के नाम पर तू अपने विचारों को हमपर लाइता रहता है और इस तरह हमारे क्षत्रिय-जीवन को तूने धूल में मिला दिया है। जुआ खेला है तूने और वनवास भोगा हमने; प्रतिज्ञायें तूने की और नपुंसक वनके हमें रहना पड़ा; मुकुट तो तू पहनेगा और लड़ाई के जोखिमों को हम सहन करें। युधिष्ठिर ! भला तेरे कितने पार्णों को गिनाऊँ ?"

अर्जुन कहता ही जा रहा था कि श्रीकृष्ण ने बीच में ही उसे रोक दिया—"अर्जुन! चस; अब बहुत होगया। युधिष्ठिर का उचित से ज्यादा वध होगया। उठ, अब हम चलें।" यह कहकर श्रीकृष्ण उठ खडे हुए।

लेकिन अर्जुन नहीं रंठा।

"अर्जुन! चछ। सव हमारी राह देखते होंगे।" श्रीकृष्ण वोछे। छेकिन सुनता कौन १ अर्जुन के कान तो उसके अन्तर की गहराई में गहरे उतर गये थे। श्रीकृष्ण ने अर्जुन के कन्धे को यपयपाया, छेकिन अर्जुन ने उनके सामने देखा नहीं। उसकी आंखों से आंसुओं की मड़ी लग गई और थोड़ी देर में तो उसकी हिचकी वँध गई।

"अर्जुन, सला अर्जुन ! यह क्या कर रहा है १" श्रीकृष्ण ने पूछा। "सखा श्रीकृष्ण ! सुक्ते तो मर ही जाना चाहिए । धर्मराज युधिष्ठिर को मैंने जो-कुछ कहा, उसका सुक्ते पछतावा हो रहा है । क्या कहाँ १ कहाँ जाऊँ १ मीत ही इसका एक रास्ता दिखाई देता है।" अर्जुन सिसकता हुआ वोला ।

"अर्जुन! यह पागलों जैसी वातें क्यों करता है १ 'ख़ुद मर्हें या दूसरे को मार्हें' इसके सिवाय दूसरी वात जीम से नहीं निकलती क्या १" श्रीकृष्ण ने पूछा।

"श्रीकृष्ण । अव आप जाइए । एक वार आपका कहना मान स्थिया ।" अर्जुन चिढ़कर वोळा ।

"श्रीकृष्ण ! अव हम लोगों का क्या होनेवाला है, यह मुक्ते कुछ भी समम्म में नहीं आता ।" युविधिर वोले ।

"युधिष्टिर! घवराइए नहीं।" श्रीकृष्ण बोहे, "अर्जुन! तुमें पश्चात्ताप करने की ज़रूरत नहीं। तेरे हृदय की गहराई में जो थोड़ी-बहुत बातें तूने दाव रक्खीं होंगी वे आज चाहर निकल आई, इसमें प्रायक्षित्त किस बात का १ भीम के जब मन में आता है तब बड़-बड़ करके अपने जी का गुवार निकाल देता है। पर तू ज़्यादा गम्भीर है, इसलिए युधिष्टिर के बुरा मानने का ख़याल कर तू बात को दवा जाता है।"

"तो भी मुभे प्रायश्चित्त तो करना ही है। मुभे खुद ही अपना वध करना है।" अर्जुन बोला।

"सखा ! जैसे पहुँछे रास्ता निकाला वैसे ही इसका भी रास्ता निकल सकता है । जिस तरह से तूने अपने मुँह से युधिष्टिर का वध किया, उसी तरह अपने ही मुँह अपना गुणगान करे तो वह तेरा वध होजायगा।" श्रीकृष्ण वोले ।

अर्जुन एकदम हर्ष के आवेश में आकर अपने आप अपनी तारीफ़ करने लगा, और आज तक उसने जो-जो पराक्रम किये थे उन सबका अतिशयोक्ति के साथ वर्णन शुरू किया। यह सारा वर्णन करते समय उसको रोमांच हो आया। उसके मुँह पर हर्प था, उसकी आंखों में गर्व था, और उसके सारे शरीर में एक प्रकार का जोश था।

"अर्जुन ! वस, अव चलो । सव हमारी राह देखते होंगे ।" श्रीकृष्ण फिर एक वार वोले ।

अर्जुन तुरन्त खड़ा हुआ और युधिष्टिर की गोदी में सिर रखकर बोला, "महाराज युधिष्टिर ! मुक्ते माफ्त कीजिए ।"

"भाई अर्जुन ! क्षमा तो कीन किसको करे १ ऐसे महायुद्धों में—ऐसे दिखाई देनेवाले नर-संहारों में—जैसे जगत् की शुद्धि समाई हुई है उसी प्रकार ऐसे-ऐसे प्रसंगों में हमारी भी आत्मशुद्धि क्यों न हो १" गुधिष्टिर वोले।

"माईसाह्य ! आज मैं कर्ण को ज़रूर मारूगा। मेरी यह प्रतिज्ञा सत्य ही समिम्मए। धर्मराज ! मुभे आशीर्वाद दीजिए।" अर्जुन वोळा।

"अर्जुन ! सुख से जा । तुमे मेरे अनेक आशीर्वाद हैं । कर्ण को मारकर जल्दी ही आना ।" युधिप्टिर ने अर्जुन का सिर सूँघा। अर्जुन और श्रीकृष्ण रथ में वैठकर सीधे रण-क्षेत्र गये ।

## : 22:

## शतरंज के सभी मोहरे एकसे

युद्ध के सत्रहवें दिन सूर्यास्त होने से पहले कर्ण के रथ का पिहिया पृथ्वी में धंसने लगा और परशुराम के श्राप से उसकी अखबिद्या भी उसे छोड़कर चली गई। अपने एक हाथ से रथ के पिहिये को पृथ्वी से बाहर निकालता हुआ और दूसरे हाथ से गांडीव-धारी अर्जुन से टकर लेता हुआ महारश्री कर्ण अंत में मारा गया और अर्जुन तथा श्रीकृष्ण ने कर्ण के धराशायी होने का समाचार युधिष्टिर को सुनाया।

अठारहवें दिन शल्य सेनापित हुए और दिन समाप्त होते-होते महाराज युधिप्टिर के हाथों युद्ध में मारे गये। उसके बाद महाराज दुर्योधन तालाव में जाकर छिपे और वाद में वहीं भीम-सेन के हाथों गदा-युद्ध में मारे गये।

इस प्रकार अठारह दिन का महाभारत-युद्ध समाप्त हुआ और युद्ध के अंत में पाण्डव विजयी हुए। दुर्योधन की मृत्यु के वाद पाण्डव निस्तेज और अनाय कौरव-सेना की छावनी में दाखिल हुए।

छावनी के दरवाजे पर आकर श्रीकृष्ण ने अर्जुन का रथ खड़ा किया और कहा, "अर्जुन! तू रथपित है और मैं तेरा सारथी हूँ, इसलिए शिष्टाचार की खातिर रोज़ मैं पहले बतरता था और वाद मैंतू उतरता था। छेकिन आज रथ पर से तू पहले उतर; अपना गाण्डीव और तरकस भी उतारले। मैं वाद में उतसँगा। इस वारे में मुक्तसे कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है।"

श्रीकृष्ण के यह कहते ही गाण्डीव और तरकस लेकर अर्जुन रय से उंतर गया और उसके वाद श्रीकृष्ण उतरे। श्रीकृष्ण के उतरते ही सारा रथ जल उठा।

अर्जुन और उसके भाई रथ को जलते देख वड़े चिकत हुए। तव श्रीकृष्ण ने कहा, "अर्जुन! भीष्म और द्रोण के दिव्यास्त्रों से यह रथ मंदर ही अंदर पहले ही से जल रहा था, लेकिन भैंने अपनी माया से इसे टिका रक्खा था।"

"श्रीकृष्ण ! यह रथ तो वहण का था न १" अर्जुन ने पूछा ।

"हाँ, वहण का था और वहण के पास ही जायगा । महाराज
युधिष्ठिर ! आपको मालूम होगा कि ईश्वरी संकेत की सिद्धि के
लिए अर्जुन को वहण का यह रथ मिला था । आज आपकी
विजय होकर ईश्वरी संकेत सिद्ध हुआ, इसलिएं अर्जुन का
अवतार-कृत्य भी पूरा होगया ।" श्रीकृष्ण बोले ।

"महाराज श्रीकृष्ण ! यह तो वड़े आश्चर्य की वात है।" युधिप्टिर वोले।

"युधिष्टिर ! आप तो धर्मतत्त्वों के जाननेवाले हैं, इसलिए यह तो जानते ही होंगे कि जगत् में इसके पहले भी ऐसे अनेक महाभारत-युद्ध हुए हैं और अर्जुन जैसे अनेक अवतारी पुरुषों ने विजय प्राप्त की है। जवतक यह सृष्टि चलेगी तवतक इसी प्रकार दुर्योघन उत्पन्न होते रहेंगे और ऐसे दुर्योघनों की जांघ चीरकर उनके सिर में लात मारनेवाले भी उत्पन्न होते ही रहेंगे। आज यह काम अर्जुन और भीमसेन ने किया है, भूतकाल में दूसरे भीम और अर्जुन थे, भविष्य में नये भीम और अर्जुन पेंदा होंगे। इन सब अर्जुनों को अपने कार्य के लिए दिव्य अर्खों की ज़रूरत होती है, और सनातन अपि वरुण ऐसे अधिकारी पुरुषों की इस ज़रू-रत को पूरी करते हैं। आज अर्जुन का यह रय जल गया; इससे यही समम्मना चाहिए कि जिस काम के लिए अर्जुन का अवतार हुआ था वह अब पूरा होगवा है।"

"महाराज ! अवतक भला यह रथ क्यों नहीं जला था ?". युधिप्टिर ने कहा ।

"युधिष्ठिर ! युद्ध शुरू होने से पहले आपने सुमें कहा था कि इस अर्जुन का हाथ में तुम्हें सोंपता हूँ। इसलिए मेंने अपने प्रभाव से अवतक अर्जुन को बचाया है। पाण्डवो ! आज हम कौरवों की इस निराधार छावनी में प्रवेश कर रहे हैं। आप यह अभिमान अपने मन में कभी न रक्खें कि आपने कौरवों को धर्मयुद्ध से ही जीता है। यह आप निश्चित सममों कि खुद मेंने भी अधमं में जहां-जहां मदद की है उस सबका इस देह को भी फल भोगना पढ़ेगा। इस दुनिया में कितनी बार जहर से ही जहर का नाश होते देखा गया है। उसी प्रकार इस युद्ध में भी कई बार हुआ है। आज तो अब आप विजयी हुए हैं। इस विजय का अच्छी तरह भोग करो। छुछ समय के बाद जब सब शांति होगी तब आपको अपनेआप माॡ्म होजायगा कि इस विजय के अंदर कितना स्वच्छ जल था और कितना कचरा था।" श्रीकृष्ण ने सममाया।

"महाराज श्रीकृष्ण ! हमें इस युद्ध में जो विजय मिली है वह तो आपकी सहायता से ही मिळी है। इस विजय में मैं तो अर्जुन का भी कोई बहुत श्रेय नहीं मानता। आप अगर न होते तो . भीष्म ने दो बार अर्जुन को जब परेशानी में डाल दिया था तव कोन हमारी सहायता करता ? आप न होते तो शिखंडी को सामने रखकर भीष्म का संहार करने की प्रेरणा अर्जुन को कौन करता १ आप न होते तो द्रोण के हाथ में से शस्त्र नीचे रखने की युक्ति कीन सुमाता ? आप न होते तो हम दोनों को आत्म-हत्या करने से कौन रोकता ? आप न होते तो कणं के बाण पर बैठे हुए सर्प से अर्जुन की रक्षा कौन करता ? आप न होते तो दुर्योधन की जांच में गदा मारने की किसे स्मृती? आप न होते तो इस रथ पर से अर्जुन को कौन नीचे ख्तारता १ ये तो इन अठारह, दिन के बड़े-बड़े प्रसंग ही हैं। वाकी तो हमारे सारे ज़ीवन में छोटे-मोटे प्रसंगों पर, श्रीकृष्ण, आप न होते तो हम तो जी भी नहीं सकते थे। इसलिए, हे केशव ! मैं तो आपको ही इस विजय का सारा श्रेय देता हूँ।" युधिप्टिर ने अत्यन्त आदरपूर्वक कहा और श्रीकृष्ण के पैरों में पड़ गये।

"महाराज युधिष्ठिर ! पैरों में पड़ने का पात्र तो मैं हूँ । आप अर्जुन के बड़े भाई हैं, इसलिए मेरे भी बड़े भाई हैं। यह बतलाइए, कि अब मेरा कोई ओर काम है ?" श्रीकृष्ण ने पूछा । "श्रीकृष्ण ! आप ही कर सकें ऐसा एक काम और वाक़ी रह गया है। इस युद्ध के सब समाचार हस्तिनापुर पहुँच गये हैं। यह आज तो नहीं मालूम हो सकता कि इस युद्ध में हमने धर्माचरण किया या अधर्माचारण। लेकिन महासती गांधारी युद्ध के समाचार सुनकर अत्यन्त दुःखी होंगी और अपने पुत्रों का नाश हो जाने के कारण उनका क्रोध करना भी स्त्रामानिक ही है। पर गान्धारी का क्रोध तो हमारे लिए मानों साझात मृत्यु ही है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप हस्तिनापुर जाकर जैसे भी हो गांधारी को शान्त कीजिए, नहीं तो वह सती अगर भीम या अर्जुन को आप दे देगी तो हमारी इस विजय में खलल पड़ जायगा। महाराज ! यह कार्य आपके सिवा और किसीसे नहीं होगा।इसलिएआप हस्तिनापुर जाकर गांधारीकोशान्त कीजिए।"

युधिष्ठिर की यह वात सुनकर श्रीकृष्ण हस्तिनापुर जाने को तैयार हुए और पाण्डव इस विजय का जगत् के कल्याण के लिए अब कैसा और किस प्रकार उपयोग करें इसका विचार करने लगे।

× × ×

पाँचों पाण्डव और सती द्रौपदी हिमालय की ओर चले। एक कुत्ता भी ठेठ हस्तिानापुर से उनके पीछे-पीछे चला आ रहा था। रास्ते में एक वड़ा-सा तालाव आया। उसके किनारे एक आदमी खड़ा था। ज्योंही पाण्डव तालाव के पास से गुजरे, उसने कहा—"अर्जून! मुक्ते पहचाना ?"

"आप कौन हैं १" अर्जुन ने पूछा। "मैं अग्नि हूँ।"

"इस समय यहाँ क्यों खड़े हैं ? अव खाण्डव-वन में नहीं रहते ?" अर्जुन ने पूछा।

"आपके खाण्डव-वन को जला देने के बाद उन सर्प लोगों ने सुक्ते आराम से राज्य तो करने ही नहीं दिया। उन सर्प लोगों के अन्दर तक्षक आदि जो अराजक युवक हैं, वे किसीको शान्ति से रहने दें ऐसे नहीं हैं। मैंने आपको जब अपनी मदद के लिए युलाया तभी सुक्ते यह लगता तो था कि इनको जला डालना इन-पर राज्य करने का सचा मार्ग नहीं है। लेकिन यह बात मेरे मन में अच्छी तरह जमी नहीं थी, इसलिए खाण्डव-वन को जलाकर तहस-नहस कर डाला। पर आज उन लोगों ने मुक्ते खाण्डव-वन में से निकाल दिया है और समय वीतने पर ये लोग आपके वंश से भी अपना बदला लें तो कोई ताज्जुव की बात न होगी।" अग्नि बोला।

"अग्निदेव! आपने खाण्डव-बन को जलाकर उसका त्याग किया और हम हस्तिनापुर को प्राप्त करके उसका त्याग कर रहे हैं।" यह कहकर अर्जुन आगे चलने लगा।

"अर्जुन !" अग्निदेव ने आवाज़ दी, "जाते कहाँ हो ? गाण्डीव और ये दो तरकस वरुण को दिये बगैर कहाँ चले ? गाण्डीव के जड़े हुए रल्लों पर मन ललचा गया है क्या ?"

"लोभ तो कोई है नहीं। यही मन में था कि इनको भी अगर

साथ में रक्ता तो क्या हर्ज है ?" अर्जुन ने जवाव दिया, और गाण्डीव तथा तरकस अग्नि के आगे रख हिये।

"हर्ज तो है ही। तुम्हारा जन्म जिस काम के लिए हुआ था वह पूरा होगया, इसल्लिए इनका तुम्हारे पास रहना न रहना एक ही वात है। यही गाण्डीव आज तुम्हारे हाथ में गाण्डीव का काम नहीं देगा। तुमने यह नहीं देखा कि भीष्म और द्रोण जैसे महारिययों से तोवा करानेवाला यह नाण्डीव श्रीकृष्ण की लियों को लूटने-वाले डाक्तुओं के सामने सायारण लकड़ी के समान होगया था १ अर्जुन ! मनुष्यों के भी दिन होते हैं । तुम्हारा एक दिन था; आज नहीं है। एक दिन तुमने हज़ारों शत्रुओं को एक सपाटे में ज़मीन पर मुला दिया था; पर एक दिन तुम ही दहुवाहन के हाथ से रथ में गिर पड़े थे। अर्जुन ! क्क-क्क का फर है। इसिछए शोक मत करो । मतुप्य अगर यह मानना छोड़ दे कि भी वलवान हूँ? और काल भगवान की प्रेरणा से जो-कुछ करे उसमें अभिमान न माने तो सब ठीक हैं। पाण्डवो ! जाओ । काल भगवान तुम्हें कल्याण के मार्ग पर लेजायँ !"

यह कहकर अन्तिदेव ने सवको अशीर्वाद दिया और गण्डीव तथा दोनों तरकतों को छेकर उस सरोवर में फेंक दिया। तुरत ही सरोवर में से एक हाथ उत्पर आया और गण्डीव तया तरकस को छेकर अन्दर चळा गया।

अर्जुन मन में गुनगुनाया—"यह काल भगवान का हाथ तो नहीं था ?" पांचों पाण्डव और द्रौपदी आगे चले । रास्ते में नकुल गिरा, सहदेव गिरा, देवी पांचाली गिरी और बाद में अर्जुन भी गिर पड़ा।

"भीमसेन ! मेरे सिर में चक्कर आ रहे हैं।" यह कहकर, अर्जुन बैठ गया।

"भाई अर्जुन ! क्यों, क्या हो रहा है ?" भीम ने पूछा।

"क्या हो रहा है, यह तो मालूम नहीं होता। लेकिन जी बहुत घवरा रहा है और आंखों के सामने कँधेरा आ रहा है।" अर्जुन बोला।

"युधिष्टिर ! हम छोग आज यहीं ठहर जायें तो कैसा ?" भीम ने कहा।

"भीमसेन ! नहीं, यह नहीं हो सकता । यह तो मेरे विश्राम की जगह है । प्यारे भीमसेन ! देवी पांचाली जहाँ चली गई, वहीं अब मैं भी चला समको ।" अर्जुन बोला ।

"अर्जुन ! तो तू भी जायगा १ हे भगवान, यह क्या हो रहा है १" भीम ने हिम्मत हारते हुए कहा ।

"श्रीकृष्ण ने मुम्मले कहा था और अग्नि ने भी मुम्मे पहले ही से सावधान किया था कि तेरा जीवन-कार्य पूरा होगया। पर मैं यह पूरी तरह सममा नहीं। महाराज युधिष्ठिर! अब यह समम्म में आ रहा है कि अपना जीवन-कार्य पूरा होने के बाद भी मनुष्य ममता का मारा संसार-सागर में इधर-उधर हाथ-पैर मारता रहता है, और काल भगवान जबतक उसके शव का नाश नहीं कर डालते तवतक वह इस सागर में तैरने का प्रयन्न करता

ही रहता है। इसका एक उदाहरण में खुद ही हूँ। भीमसेनं! जिनके प्रताप से हम छोग इस युद्ध में पार **उतरे वह** श्रीकृग्ग साक्षात् भगवान थे। उनका अपना जीवन-कार्य पूरा होते ही ् उन्होंने उसी तरह अपनी देह का त्याग कर दिया जैसे सर्प अपनी कांचली उतार डालता है। न द्वारिका रोक सकी, न सोलइ हज़ार स्त्रियां, न पुत्र, न चक्र और गदा, और न हम सव ही उन्हें रोक सके। मुसे श्रीकृष्ण 'सखा' कहते थे। इसमें उनका ही वड़प्पन था। परन्तु मैं पामर सममा नहीं, इसलिए मेरा अभिमान वहां इतना वहा जिसकी कोई हद नहीं ! श्रीकृष्ण गये और चोरों ने मुक्ते लुटा, तव मेरी आंखें पहली वार खुळी; और उसके बाद तो बहुत बार खुटती और वन्द होती रही हैं। भीमसेन ! इस अभिमान ने मेरा नाश किया है, यही सममना । महाराज युधिष्ठिर ! अर्जुन का अन्तिम प्रणाम । भीमसेन ! इस अभिमान की गठरी आज मेरे हृद्य पर कितनी भारी छगती होगी, उसका ख़याल तुम्हें नहीं आ सकता। मृत्यु-शय्या पर पड़े हुए मनुष्य के हृदय पर ऐसा ही एक प्रकार का वोमा मालूम होता होगा। श्रीकृष्ण । अब एक बार और मेरे सारथी बनोगे ? अब मैं भापको पहचान गया; इसलिए भूल नहीं सकता। आजतक तो मैं शिष्टाचार की भाषा में कहता था कि 'यह विजय आपने ही दिलाई है। पर मनुष्य-मात्र कितना निर्वछ है, इसका सचा अनुभव तो आज हो रहा है; इसलिए मैं जीऊँगा, और यही मानकर जीऊँगा ं कि विजय:आपकी ही हुई है।

"लेकिन, यह सब व्यर्थ है। भीमसेन! मैं तो चला। एक बार मेरे सारे अभिमान का हिसाब चुकता कर लेने दो। यह भीष्म पितामह खड़े हैं; यह जयद्रथ अपना हिसाब लेकर खड़े हैं; द्रोणाचार्य तो अरवत्थामा का खाता भी अपने हिसाब में लिख रहे हैं; और कर्ण - स्तपुत्र ?....... नहीं नहीं, कुन्ती-पुत्र मेरा बड़ा भाई कर्ण भी तो हिसाब लेकर खड़ा-खड़ा हंस रहा है। इन सबके हिसाबों में मेरा भी खाता है और श्रीकृष्ण का भी खाता है। खड़े-खड़े सब मुक्ते इशारे से कह रहे हैं कि श्रीकृष्ण का खाता हम खबने साफ कर दिया है, लेकिन मेरा खाता तो अभी बाक़ी है। पितामह, भाई कर्ण, जयद्रथ, गुउ होण! आप सब जब मुक्ते अपने कर्ज से मुक्ति देंगे तभी मुक्ते शांति मिलेगी।"

कर्ज से मुक्ति दंग तभा मुक्त स्थाव निष्या ।
"भाई अर्जुन ! जरा शान्त तो रह । श्रीकृष्ण को याद कर हो /
जरा शान्ति मिलेगी ।" युधिष्ठिर बोले !

"वड़ी मेहनत करता हूँ, लेकिन वह तो दूर-ही-दूर छिपते जा रहे हैं। और मेरे ये सब लेनदार मुक्ते शांति से बैठने दें तब न। महाराज युधिप्ठर ! प्रणाम ! जिस विजय के लिए हम सब जीये उसका जब सार निकालता हूँ तब दिवाला ही दिखाई देता है। भाई-साहब ! यह अक्ल आज बहुत देर से आईं। इस समय तो विजय के खून से सने हुए इन हाथों में अभी भी बदबू आ रही है। स्वर्ग-गंगा में धोने से यह बदबू चली जाय तो चली जाय, नहीं तो यह बदबू लेकर ही शायद अगला जन्म लेना पढ़े। भाई भीम ! भाईसाहब युधिप्टिर ! मुक्ते आज्ञा दो। पितामह ! आपका यह पुत्र भा नाथा। कणं ! अब अगर तुम्हारा रथ पृथ्वा म धसगा ना में इस पहिये को बाहर निकालूँगा।"

महाराज पाण्डु के पुत्र, कुन्सी के बहाहुर बेटे, इन्ह्र के पुत्र, होणाचार्य के प्रिय शिष्य, पाश्चाली के प्राण, श्रीशृण्य के सम्ता, कर्ण के कहर शत्रु, अभिमन्यु के पिता, मुभद्रा के पित, गाण्डीव यारण करनेवाले, सारी पाण्डय-सेना को युद्ध में: पार लगानेवाले, और युधिश्चर के गले में विजयमाला पहनानेवाले अर्जुन ने इसी प्र बोलने-बोलने अपूने प्राण त्याग दिये!